वावू मथुराप्रसाद शिवहरे प्रवन्धकर्ता के प्रवन्ध से वैदिकयंत्रालय, अजमेर मे मुद्रित शहि पड़ां

ļ

.sa Li

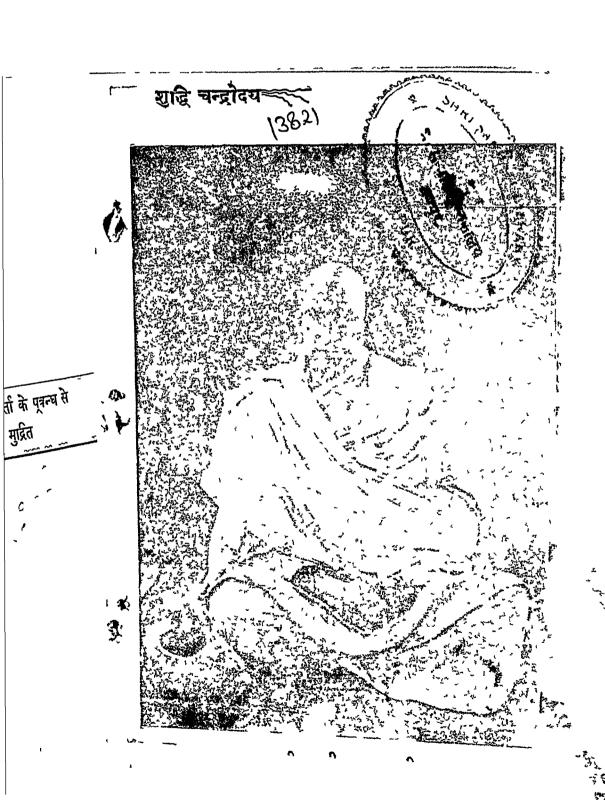

海南一 山家县

विविदान से मुक्ते हैं। मिलता रहता है। प्रमान देश स्वामी श्रद्धानदेनी के निनय साम्त्रील यह

1,

ARTON FRANK

जिसने परम पवित्र तपोमय ऋार्व्यसमाज की शान्तिमयी गोद मे रहते हुए महर्षि दयानद के सचे सिपाही वनकर वेदशन्वार, स्वराज्य, शुद्धि, सगठन, दिलतोद्धार और विधवाविवाह का कार्य्य किया । जिसने संगीनो के सामने वीरतापूर्वक अ-पना सीना ऋड़ाकर ऋपने ऋादर्श जीवन से ऋार्थ-जाति में सच्चा धर्म जागृत किया, जिसने शुद्धि श्रांदोलन के ालीये सीने मे गोलियां खाकर हिंदू जाति में यह वीर भाव उत्पन्न कर दिया कि वह कत्लो, रिवालवरो, खंजरो, वस्वो और वन्दूको से कदापि न डरेगे श्रीर स्वामी के सामान विलदान होकर सारे ससार को ऋार्य्य वनाकर ही चैन लेगे। जिनकी चरण्सेवा मे रहकर मुक्ते शुद्धि के कार्य करने का अवसर प्राप्त हुवा और जिनके पवित्र वालिदान से मुम्ने शुद्धि-कार्य मे सदा उत्साह मिलता रहता है, उन्हीं स्वर्गवासी पूज्यपाद धर्मवीर स्वामी श्रद्धानंदजी के चरग्एकमलो में सादर स-विनय साञ्जाले यह ''शुद्धि-चंद्रोदय'' समर्पित है । चदिकाण शारदा,

र मूमिका " प्रीरेसर रामगोत्तवज्ञी वैष करवायमिंह्यी

ļ

मस्तावना, शुद्धि बान्दोह्यन में देशी में

शृद्धि सनातन ४—वेद में शुद्ध के मिवार—सन वदी विवार—श्रीपति के में रावस्थ माहाए— टक वर्षों में बाना— क्यां वा मन्य क्यां वा मन्य क्यां वा मन्य माता सबुए की कन्य का राजा श्रान्तन से के राज्ये देशे में स्मृतियों मिष्या सिकाल

, , , ,

. "

# विषयसूची।

भूमिका " एष्ट १--६ प्रोफेसर रामगोपालली का चलव्य " ,, १०--१। देश कर्याणसिंहजी का कथन् " ,, १६--१।

## .प्रथम श्रध्याय (१—६१)

प्रस्तावना, शुद्धि का कर्य-शुद्धि वान्दोत्तन की सफलता-शुद्धि क्रान्दोत्तन में देशी न्रेशों का सहयोग और प्रविद्धतों की न्यवस्था (१-३)

\_ 12

शुद्धि सनासन है (४—२१) हिन्दूजाति की वर्तमान स्थिति ४—वेद में शुद्ध पवित्र होने की बाद्धा १ —सव वर्णों को वेद का अधिकार—सब वर्णों के वेद हुए। ऋषि ६—वर्णों का परिवर्तन—परस्पर विवाद—ग्रीपदी के स्वयंघर में आक्ष्मण देश में अर्थन—सीता स्वयंवर में रावण जाह्मण— नाभागारिष्ट वैश्य के पुत्र ज्ञाह्मण—नीच वर्णों से उच्च वर्णों में जाना— विश्वामित्र छन्निय का बाह्मण होना— कीशिक जा-ह्मणों का अन्य आह्मणों से योगिसम्बन्ध ७—जानश्रुति शृज्ञ का ज्ञान्ह्मणां कोना, वर्णों में परस्पर विवाद— राजा दुष्यन्त का ब्राह्मण कन्या शकुन्तजा से विवाह— वेश्यापुत्र विह्मष्ट का ब्राह्मण होना— व्यास की माता मक्षुए की कन्या— पराशर की माता चारहाजी मं— मक्षुप की कन्या का राजा णान्तजु से विवाह— दासी से विदुरजी का जन्म— जाति के उत्कर्ष होने में स्मृतियों के प्रमाण १—रुद्धातियों का रक्र-पविश्रता के मिय्या सिद्धान्त—शास्त्रिक्ड ब्रह्म-चन्निय का तात्पर्य—गार्थ, शारिष्ठस्य,

( 2 )

कात्यायन प्रादि बाह्मण गोन्नों की चन्नियों से उलित ११-माहेश्वरी, श्रो-सवास बादि वेश्यों की चित्रयों से उत्पत्ति-दरोगों की राजपुता से उत्पत्ति -राबाराम कृष्ण भागवत का लेख-ताग्रदय महाप्राह्मण में बाध्यस्तोम यज्ञ हारा ३४ के समूहों में अनार्थ बात्यों की ग्रुद्धि ११--रामायण वाज में चूचाछूत का ष्रभाव- भीलों का धार्यों में प्रवेश १२-हुना, सीदियन थनायौँ का भायौँ में प्रवेश-प्रस्पर सम्बन्ध- ऐतिहासिक प्रसाया-प्रसारों का शिप्रेस नदी पर यसना— श्रर्जुन का नागकन्या उछोपी से विवाह- शकराचार्य का शंख्यधिन से शादि करना १३- सिकन्दर के साथी युनानियों की शुद्धि—निर्फाति राजस की शुद्धि—चौद्धा का विदेश में प्रचार १४-भेषसा के शिलाशेख में यपनराजा के शुद्ध होने घीर वासु-देव का मन्दिर बनवाने का लेख-भविष्यपुरागा में सहर्षि कराव का विस्न देश के ग्लेच्छों को शुद्ध करना १४- चैतन्यदेव थादि सात वैष्ण्य था-चार्यों का म्लेब्ड्रों को बैब्पायी दीचा ऐना-देवकस्मृति का शादि वि-धान १६--रयाचीर-प्रायण्चिस विधान स्तेष्क्रां की छायाँ से उरपित १७-- ११-- प्राचीन भारतवर्ष की सीमा ११-- श्रीराफराचार्य का थ्र-ग्नियशज चित्रयों को शंदाध्वति से शुद्ध फरना २०।

यवन जाति की शुद्धि (२१--२४) इस विषय में श्रशोक का शिकासेस २१ -- कायुत्त के राजा मिक्षिन्द, मिनीएएडर को यौद्ध दीचा २२- तुर्ण के पुत्र हरकरण को हिन्दू दीक्षा-चिट, चन्द्रान नामक यवनीं का हिन्दू धर्म में प्रवेश-यवन विता पुत्र धर्मदेव श्रीर इन्दाग्निद्त दोनों का हिन्दु भर्म मे प्रवेश--इस विषय में मासिक का शिलालेख-शक-जाति की रानी विष्णुदत्ता का पतिसहित वौद्धर्भ में प्रवेश २४।

चात्रपवंश का चात्रिय जाति में प्रवेश-(२४--२६) चत्रपवंशी दीनीक के पुत्र ऋषभदत्त का संघिमत्रा से विवाह—दीनीकवंशी राजकन्या टचामित्रा का श्रांध्र हिन्दू राना से विवाह २१-काम्हेडी गुफा का शिक्षा-

हेत-राष्ट्र सम्ब बारवन्त्र है 🗓 🕫 इ के में इन्ह्य हैं हैं ह भाग उन्दर बाराबहुन है हुए। ३३ तुबाह बर्न हा राजा केर देशम का दिल राजांतर: \* हेत का हुए करा थे .. शहदारी मा द रस्य राज्य कार्य पा हो कार्य हैं। के वी तुबना ११-, भाव महायमा कः इदर गुडंर जांत हा मार्य वाति में हुई . . गुवरा को सन्धन दिनुषाँ में मेंबर द्रवेश-चाहाना दा

दलांचे ३४—मार्ग्यः

कों में प्रवेश-प्रदासीहरू सम्बन्ध ३१।

मैतिक जाति दा का बहुमी रानाझाँ से

प्तन विकास के यूनाने; \*

ताति ११—माहेशी, कं रोगों की राजपूरों से अपने सहामाएक में बात्पत्तन दि ११—रामायप दावम चेरा १२—हुए, सीर्वेण ध—ऐतिहासिक प्रगप-का नागकन्या उद्यागी से ् कारण १३— सिकन्स के र्ध छरि – देहीं का विशे राशके हुए होने बीर वर्ष म् महर्षि वरत का वित रिय इनीर सात वैद्युव शा -रेवहस्तृति हा शुद्धि वि न्त्रों ही द्यांची से टापींच १६-शिश्वराचार्यं ना व

i as ji ) इस विषय में प्रशोक वा भिनीएएटर हो बेद र्वा -चिर, चन्द्रान नामक यवनी असदेव और इन्हातिहरू होतें ग्रसिक का जिलावेस-ग्रह द्धमं में प्रवेश २४।

ग्र—(२४—२६) चत्रपंतरी वाह—दीनीकवंगी राजकार्य -कारहेडी गुफा का शिसा

लेख-शहरुद दमन की कन्या से विसिष्ट पुत्र श्रीसातकर्गी का विवाह-कारतीगुफा के शिलालेख में धेनुकाकट के यवना की शुद्धि- जुन्नार के शिलाबेख में ईरिका नामक यवन की शुद्धि २६।

श्राभीर जाति का हिन्दू होना—( २७ ) आभीरवंशी रुद्रमूर्ति का राजपूतों में प्रवेश २७ !

तुरुष्क जाति का हिन्दू होना—(२७—२८) तुरुष वंशी राजा केड फियस का हिन्दू धर्म में प्रवेश ।

हुगा जाति का श्राय होना—(२८—२६) छत्तीसगढ़ के राजा कर्य-देव का हुए कन्या से विवाह।

शाकडीपी मग जाति का ब्राह्मण जाति में प्रवेश (२६--३०) उनका उपनयन संस्कार—मग जाति का परिचय ३०।

पारसी आर्य ही हैं- (३१-३२) पारसी धर्म और हिन्दू धर्म की तुलना ३१ -- पारसियों की दृष्टिम ग्रुसलमानों का धर्म वर्धर धर्म है --श्राय महासभा की रचना ३२।

गुर्जर जाति का आर्य जाति में प्रवेश (३२-३४) गुर्जरों का श्रार्य जाति में शुद्ध होकर मिलना—परिहारों के पूर्वज गूजर ३३— गुर्जरों की सन्तान चासुक्य या सोजकी राजपृत-परमारा, चौहानों का हिन्दुन्नां में प्रवेश—चौहानों के प्रथम राजा वासुदेव का ब्राह्मण्डमी में त्रवेश — चौहानों की बाह्यगों से उत्पत्ति — कादम्य चित्रयों की बाह्यगों से उत्पत्ति ३४-- प्रहिच्छुत्र देश के हाविक ब्राह्मण--नागराजायों का हिन्दु-श्रों में प्रदेश-प्रकाशादिल श्रादि गुर्जर राजाश्रों के बगुदाद श्रादि में विवाह सम्बन्ध ३५।

मैत्रिक जाति का हिन्दू होना (३ ४—३७ ) गुजरात के नागरीं पूर्वज सिकन्दर के युनानी सैनिकों का भारती खियों से सम्यन्ध ३६ ।

का वहाभी राजाओं से सम्बन्ध-नागर ब्राह्मणों की उत्पत्ति-उनके

1

٠. ٠

प्राचीनकाल में श्रायों की विजय (१७—४०) श्रक्तगानिस्तान, खोतान, गान्धार, कावुल, तुर्किस्तान श्रादि श्राये देश हैं १८— तुर्किस्तान के कचर नामक गांच में नावनीतक नामक चिनिस्ता प्रन्य की उपलिख्य कुरसन=खोतान, में, शिचानन्द का, श्रनुवादित श्रिपिटक प्रन्थ—मध्य पृशिया में इन्द्र श्रादि देवों के नाम से किये स्वियों का शिवालेस— ताशकन्द्=तच खुण्ड—पल्ला=चारहीक देश ३६—पृशिया में श्रापे राजा—श्रायदेश चीन—चीन का राजा भग्रदत्त—'श्रोकाद्धर'के लेखानुसार चीन में दस सहस्र श्रायेपरिवार—वहा का यात्री युद्धभद ।

जापान ( ४०—४२ ) क्षायंदेश जापान — वहाके 'तकाकसु' विद्वान् का सत — पुरोहित योधिसेन भारद्वाज — यात्रीयोधिधमं — होरिजी के मन्दिर से बंगजा-मन्थ की प्राप्ति—क्षायंदेश मिश्र ४१ ।

जावा—(४२—४४) यवद्वीप—याग्री फाहियान का उन्लेख ४२— -, जावा में गुजरात के प्रभावशाली राजा आजीसक का गमन ४३—जावा में किन्दू मन्दिर—वहां मुसलमानों का प्राध्याचार—युन उन लोगों का श्राधिक कार४४—काग्योज जाति हिन्दू वनाई गईं (४४—४८) कम्योज—कम्यो—कम्योखिया देश से आये—कम्योखिया द्वीप में बौद्ध हिन्दू तामिल और शैवों की वस्ती—हिन्दू मन्दिर—प्रथम राजा सोमवंशी श्रुतवर्मा । ४४—छठी शताब्दी में राजा भववर्मों का मन्दिर—७ वीं शताब्दी में राजा ईशान-वर्मो—याग्री श्रगस्य ब्राह्मण—१० वीं शताब्दी में राजा हैशान-वर्मो—याग्री श्रगस्य ब्राह्मण—१० वीं शताब्दी में पं० दिवाकर का कम्योज में गमन—उसका वहां के राजा राजेन्द्र वर्मा की कन्या से विवाह—वहा ब्राह्मणों का आधिपत्य—यहां के सरकार—हिन्दू मृतियां ४७—श्राकोरवाट के खयडहर—संस्कृत के शिलाबेख ४७।

चम्पा—(४८—१३) द्यनाम देश में भग्रवमा का स्थापित भद्दे- अश्वर मन्दिर। विकान्त वर्मा के शिक्षाकेस ४६—देवी भगवती की मूर्ति—कृष्य के गोवर्षनोद्धार की मूर्ति—खुद्धनिर्वाय के बनाये विद्यार विवाहों के प्राचीन उदाहरयों की सूची १२।

शारी द्वार गुड़ (१३—११) मारगेय कानुस्त गेरी केंग्र कर्ने सुना में पराय में कर्ने किसानों में प्रय में सिया किया १४—1 पूर्वा देवें केंग्रू कर्में प्र मारिय क्षत्र कर्में प्र

> मुसलमाना स्टान का सुरवनमाना स्टान केवक का मुसलमानी स्टान केवक का मुसलमानी कामान कियों के दें मारता से बिल्डुकों के ति मारता निवास की कहाना के वहके कुंग सामाना कहानार का हिल्ही होना प्राचान स्टाममा का सुरवनान महिलाकांव

हर) वित्तावामी .....र्

वा का हिन्दू बवियों को .

ए (१०—१०) करणेला ह पे हेंग हैं १० - हॉन्सा हिंदी का प्रत्य का रहा के हाल हैंगे कि रहा - मां हिंदी कि से कि होंगे हेंगे १४ - एने पाने के एक के हाल हैं हैंगे हुए प्रकल्प हैंगे हैंगे हैंगे प्रकल्प हैंगे हैंगे हैंगे प्रकल्प हैंगे हैंगे हैंगे के किस्ते - क्रीडिंगे के ले

रण-पोराङ्ग हरेग्द्रा प्रशेष्ट्रियन-प्राधिकेने भा प्रशिक्षन-प्राधिकेने भा प्रशिक्षन-प्राधिकेने भा प्रशिक्षन-प्राधिकेने भा प्रशिक्षन-प्राधिकेने भा प्रशिक्षन-प्राधिकेने भा प्रशिक्षन-प्राधिकेने भा प्रशिक्षन-प्रशिक्षन-प्रशिक्षन-प्रशिक्षन में प्रशिक्षन प्रशिक्षन में स्वाप्ति में प्रशिक्षन में स्वाप्ति के स्वापित में

श्रायों द्वारा शुद्ध किये हुए उपनिवेशों पर एक हिए— (१३—६१) साइवेरिया में श्याम बहुवंशी मोरोप=सुरूपदेश—शब्दशा-स्रानुसार देशों श्रीर वारों के नामा की तुलना । ११—मलाया पैनिन— सुला में पनपन में आर्थ राज्य—वहा के राजा श्राह्मि—पश्चिमी विद्वानों के सिद्धान्तों से सार्थ सिद्धान्तों की तुलना—भारतीय श्रीर मिश्र के सृष्टि विषयक विचार १७—चीन में गौतम बुद्ध के चरण्यिन्ह—हिन्दू श्रीर यूनानी देवों की तुलना १=—प्राचीन भारतीय साहित्य में समुद्द यात्रा १६ —महर्षि शुकदेव श्रमेरिका में—सहदेव की समुद्दयात्रा ६०—राजा सगर का विजय - सात द्वीपों का विभाग ६१॥

## द्वितीय ऋध्याय (६२—=१)

मुसलमानी राज्य श्रीर शुद्धि—६४ गौराङ्ग चैतन्य महाप्रसु का मुसलमानों को शुद्धकर वैष्णव बनाना ६२—६४।

मुसलमानी काल में शुद्धि — (६४ - ७३) जैसलमेर के राव चैचक का सुलतान हैवतला की पोती सोनलदेवी से विवाह - पिरितराज जगजाय का बादशाह की पुत्री सविज्ञका से विवाह — शाहलहा के समय सुसलमान खियां से हिन्दुओं का बेरोक टोफ विवाह — सुसलमान श्रीरतों से हिन्दुओं के विवाह की रोक करने का नया क़ानून — तद्नुसार परस्पर विवाहों की रकावट । ६६ — अकबर के हिन्दू माव — राय मल्लीमाथ के लड़के कुंवर जगमाली का नवावजादी गींदों ली से विवाह — सलीम जहांगीर का हिन्दी बदना — खुसरों का हिन्दी पदना — दारा का सस्कृत पदना — रस्तमलां की रसलान रूप में शुद्धि — उसकी मि ६ ६ — सुसलमान महिलाकि 'ताज' और उसकी कविता — ताजकी शुद्धि (६ — सुसलमान महिलाकि जमालुद्दीन की कृष्णभिक्त — कृष्णभिक्त रद्दीम — अकब्द का हिन्दू कवियों को आक्षय देना ७० — राजस्थान में सुसलमान वर सा हिन्दू कवियों को आक्षय देना ७० — राजस्थान में सुसलमान

----

المدار المالية

श्रीरत रखने की रीति—बापा रावज की मुसजमान रानी—मुसजमान दाकद की श्री दाद्बी रूप में शुद्धि-दाद्जी के शिष्य भक्त 'रजवली'-नाभाजी होम—सैन भक्त नाई—रैदासजी चमार ७१—रामानन्टजी कृत मुसलमान जुलाहे श्री कवीरजी की शुद्धि-वद्मभाचार्य कृत तीन पठानी की श्रुद्धि-गुरु गोविन्वसिंह का सूत्रर की हड्डी से सहस्रो मुसलमान हुए हिन्दु थों की शुष्टि करना-तुलसीदासजी का शुदिका दोहा-सुसती, वेचोटी, दादी वाले मुसलमानों का शुद्धहोकर द्यार्थ होनेका भविष्यपुराण मे प्रमाण-७२--राजा गगासिंह की कीहुई शुद्धि--राजा सुखपाल की कीहुई शुद्धि।

तुगलक काल में शुद्धि ( ७३—७४ ) एक प्राध्या की शुद्धि— सिकन्दर के ज़माने में मुसलमानों की शुदि-धीरंगजेय के समय में मिरजा भ्रम्दुल क्रादिर की शुद्धि—राजा जसवन्तसिंह का मज्जिदों का मन्दिर बनवाना (७४)

इसलामी काल हिन्दुओं के खून से रगा तुत्रा है (७४--= १) नालन्दा विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों का जलाना—इस्लाम के जोर जब को बतलाने वाली ऐतिहासिक पुस्तक ७४, ७६--कुरान में ज़ार जब करने की हिदायतें—मुसलमानी श्रत्याचारी पर ऐतिहामिकों की . सम्मति७७ — मुसल्तमानी जमानेके घोर श्रत्याचार श्रीर श्रनाचार७७ — = १।

## तृतीय अध्याय ( =२--११६ )

शुद्धि श्रीर राजपूत इतिहास—(८२-६०)विजयी होने की चेद में आज्ञा — आर्थ जाति की विजय = ३ — किंब हरिश्चनद, भूपण आदि की वीररस भरी कविताएं ( ८४ ८४ ) हिन्दुओं की वर्त्तमान कायरता और श्रव-पतन ८६-वीर राजपूत श्रमरसिंह राठोड की वीरता-वीर राज-मूतों का अध.पतन- ८६ राजपूतों की वीरता (६०-१११) युस-जमानों के भत्याचारों का बदला लेनेवाले महाराजा श्रजीतिसह के कार-

शमे—प्रदम्सः द का रहता की सार् 🦡 बा प्रदेशींप् हो 🦙 , प्रस्ता पर शिष्टु हरता ध-पूर्व 🚉 . की बराम बना है वृतियाँ की क्षेत्रकारिक व महार कर्वनीत् हे हुन दील हैं राज-रा त्रस्य हो देशक-स्य नापनी हार्रे का लाग्ये हारायम् नाम भवा À श-एवर्तने न १० व व्यविद्याः १००,१०१— रावर्षं बन्तेन गृहिर्दं —बनात में चन्त्रांत -वर्ष पारिवर्धन में \*\* मानियां ही सन्तर्ने दिः वैगवना हे महाज हैराबार के रीकर अध्यसमान द्वीरती में त किए-वर्तमान सुदे अलक्षाति की हुन् शिंदि न दर्ने से

सैपर्हतेन की साहत है

बतन्। १११ - श्रान्तन

इमबस्य र में —स्तार ने हे जिल्ला कर 'जबई'-यस्य का—गणवन्हाह -सामार्थ हमते क<sup>्</sup> हों से महर्ते सुमतना द्विस्तांग-पृष्ठीं दे नेश सर्वेष्ण्यात् वेदन्त राष्ट्रा गुक्रन सबी रेड्डी हैं। . १४ ) एक माहण् केंद्रित श्वि - द्वीरंगनेय के मन्त्रं ज्ञायनामिर् वा मीतीं

ल से रंगा दुशा है (ल-ध्ययां या तहाना-इतन ह दुमके ०१, ४६-जा क्षि प्रान्याचारी पर ऐन्सिनिर्वे क द दाचार और घनावारग्र—ः

(=2-884) —(=२—६०)विज्ञवीहोते ही 🚁 -=:-की डरीकत, मूर्य र् ) हिन्दुधों की वर्तमान कापतार्थ नेत राग्रेड की बीरता—की ( र्व की बीरता (१०—१११) हैं तवाले महाराजा अजीतसिंह के ही

नामे-स्रजमलजी का मस्जिद का मन्दिर बनवाना १०-सरहटी का शाहजहा की वारादरी ( अजमेर ) से शिवमन्दिर वनवाना-महारा-जा धजीतसिंह की कीहुई शुद्धियां--वीरों की वीरता के नम्ने (११) श्रकवर पर हिन्दू प्रभाव-श्रकवर को श्रुद्ध न करने में हिन्दुओं की भूल ६३ - धूम के श्रीराजाराम की कीहुई अकवर बादशाह की अन्त्येष्टि श्रीर वादशाह शकवर की शुद्धि—श्रीर वीरों की वीरता—भरतपुर के कवियों की योजस्विनी कविता १४--- धीर दुर्गादास की धीरता १४---महा• भ्रजीतसिंह के पुत्र वस्तसिंह की वीरता श्रीर सुधार-पृथ्वीराज चौहान की वीरता—सहा० गजसिंह और रामपाल की वीरता ६६—सेड़-राजप्ता की वीरता—राव सातलनी की वीरता ६७ — जात पाँत तो एक मली-नाथनी राठोइ का गीदोली हरण ६८ -- महाराखा कुस्सा की वीरता -- जोषा हरनाथिसह—राजा सलहदी पृष्टियाकी वीरता तथा मुसलमान क्रियोंकी शुद्धि ३१--राजपूताने मे क्याहता श्रीर रखेल श्रीरतों से उत्पन्न संतानों के समान श्रधिकार १००,१०१ —हिन्दुकों का मका से मुसलमान श्रियोंको लाना— राजप्ती जमानेमें शुद्धिकी रीति-- १ दबी शताब्दी में ईसाईबी की छिदि १०२ —वंगाल में चैतन्यदेव की कीहुई शुद्धियां—भ्रोसवालों की शुद्धि १०३ —वर्ण परिवर्त्तन में ब्रह्मपुराग का प्रमाण—हिन्दुभी की व्याहता मुसस-मानियां की सन्तानें हिन्दू-इसके कुछ ऐतिहासिक नमूने १०६-जैसलमेर के महाराजा अमरसिंह की कींहुई श्रमरसागर में शुद्धिमां-हैइरावाद के दीवान महाराजा सर किशनप्रसादजी तथा सोदा राजपूरों में मुसलमान धौरतों से विवाह करने की वर्तमान रीति- ३०७ कायमखानी १०६--वर्त्तमान शुद्धि-आन्दोलन १०६--महपि द्यानन्द की सहर--श्रलस्वारिकी शुद्धि—शुद्धिके विरोधियों का ग्रेषेर ११०।

शुद्धि न करने से हानियां—(१११—११६)गाँव देशके सुबतान सेयवहूसेन की शाहजादिया के प्रेमपान हिन्दू नवयुवकों का सुसलमान धनना ११२-- श्रासमाम तारा के प्रेस में राजकुमार यदु का सुसल-

į,

मान यनना ११३—शाहजादी के प्रेम से कालाचांत्र का गुमलमान यनना ११४—कालिदास गजदानी का शाहजाटी के प्रेम में मुसल-मान पनना ११६।

## चतुर्थ श्रध्याय (११७--१२४)

शुद्धि श्रीर महाराष्ट्र इतिहास—(११०) भ्षण को अस्विनी किविताएं—(११७—१२०) शिवावी का यहुत से मुस्समानों को शुद्ध करके सेना में भर्ती करना १२०—नेताजी पानकर की शुद्धि १२१—शिवाजी के श्रष्टप्रधानों में परिष्ठतराय के शुद्धि गैर मुधार के कार्य १२१—शिवाजी की माता हारा सदौर नाहक निम्पालकर की शुद्धि १२१, १२२—पुत्री सुशी याई का शुद्ध हुवे निम्त्रावाकर के यहे पुत्र से विवाह १२२— प्राह्मण मरहटों की शुद्धि १२२—साहुजी के समय में प्नाजी यंडकर की शुद्धि २३—पेशषाकास में शुद्धि १२६—१२४।

## पञ्चम श्रध्याय ( १२४—१३≈ )

वाजीराव पेशवा का मुसलमानी मस्तानी से विवाह श्रीर उसके शुद्ध पुत्र शमशेर बहादुर का यवनों से पानीपत की लग्नाई में जबना १२४। दिलत जातियों को ईसाई श्रीर मुसलमान होने से वचाश्री (१२४—१३६)दिलों की ईसाई मुसलमान वन जाने की व्यथं धमिनवा— इसलाम धर्म के दोप—श्चियों की इज्जत नहीं—धर्मपरिवर्त्तन में पतिपत्नी के सम्यन्ध दूर जाना—धार्मिक स्वतन्त्रता का नाश—विद्या की शश्चुता— पढ़ोसियों की बहू वेटियोंपर धोला, इल—चचेरी बहिन से शादी—व्यभिचार पूर्ण शिवा—देशदोह की शिचा—। १२६ । इसलाम धर्म की दिन्द् धर्म से तुलना—हिन्दू—वैदिक धर्मकी श्रेष्ठता १२६ ईसाई मुसक्र- ni i grini zikrente niziren erien eizuni e zie elitzene

> is—III—III is III—es; e e ta e—es;

45.2

मतंता - ज्ये । के बील के क्या कि के क्या के मिल के कर किया कि

क्रम्स पुर बंगसम्बद्धाः का शुर्व क्षेत्रः कारमं (१२२) निकास का मर्गन्य को सामग्रा

, ,,

है कह योग शहरहर एक्टर के के बेहन

3--(21)

-११३) म्बद्धा के के स्तुत से हुम्प्रसारों हें हा ं त्रकारं हरिया-हे की हरा के बारे 171-न्त्रका से इदि ॥ क्ष्म है सरे उन में तिन के 一年我常年和西京中京 ₹ 173--4781

₹¥—₹₹= }

र्स में दिवस की सारे ही थे वर्गा है हारा है। मुसलदान होते से दवाने विकास की की कारिया-कि-मोर्सासकं विस्तिते है का नाम-विधा की गृत्ती-बेरी बहिम से गाई।—धारिरी । इतवाम घर्न की हिंद en 14t feit ger.

मानों की संकीर्णता और बैदिक धर्म की उदारता—मुसल्लमानी धर्म के मूढे सिदान्स १३२-- ग्रससमानों के गन्दे श्राचार-- ग्रससमानों के इज़-रत के घृशित पाचार धौर अष्ट जीवन १३३। दक्षित भाइयों को उठन की उत्तेजना—दक्षिताञ्चार भीर उत्ति के उपाय—1३१—वारवस का मुसजमानों, को भक्तियों से भी नीच बतकाना-१२६-मुसबमान कवियों की इसलाम पर फ़ब्वियां १३६।

## षष्ठ ऋघ्याय ( १३६—१५६ )

ं हमें श्रुद्धि क्यों फरनी चाहिये ( १३६—१४६ ) श्रुद्धि करने के पांच कारख-वादिक सभ्यता श्रमर है-गधे से घोड़े वनने की थाथी युक्ति १४१ - कमें से गिरना और उठना-(१) इसलाम का भगक कीड़-(१४२-१४४) शुद्धिका सुपरियाम-(३) जात पांत का ब्यर्थ पचड़ा-महापि द्यानन्दकी शिक्षा १४७ । ( ४ )-हिन्द् जाति को सर्वनाश से बचावो-हिन्दू जाति के हास का चित्र ११। (१) ईसाई मुसलमानों के हयकरहे—मागासानियों के हथकरहे—११३। ईसाइयों का जाल- पुद्धि के कार्य में वाधा-शुद्धि आन्दोलन के लिये र्द शिक्षाएं १४६।

## सप्तम अध्याय ( १५७---१८७ )

वर्त्तमान युग में शुद्धि के मार्ग में रुकावटें-मलकानों की शुद्धि कैसे प्रारम्भ हुई (१४७-१६०) दिन्दुश्रों की व्यर्थ ढोंगवाज़ी--( ११ द ) मुसलमानो के भयंकर ग्रत्याचारों से निदा भग--निज़ामी की तवलीगी चाल-मज़कानों की शुद्धि-भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना--

4 11

शुद्धि पर शंकापं धौर उनके उत्तर ( 1६०-1= ) (१) क्या शुद्धि से हिन्दु गुमिलिम पेषय ट्ट जापना ? १६०। (२) क्या हिन्दुशों को शुद्धि का श्रीधकार है ? -- (१६१) (३) यया मुम-लमाना को शुद्धि से चिड्फर सिरपोयी करनी चाहिये ? १६१ । - स्या शुटि से जातीय महासभा बन्द होजायगी ? १६२--१६३। (१) बमा हिन्दुको को क्रिके संख्या वाला होने के कारण शुद्धि यन्द करनी चा-हिये ? (६) क्या मुसलमान हिन्दुशों को मुमालमान यनाना छोद्दें ? १६३। (७) क्या धार्मिक स्थनन्त्रता में कांग्रेस को याधा हासनी चाहिये ? (१६३) ( = ) नाकरणाही से लढ़ने के क्षिये क्या हम धार्मिक सिद्धान्तो को त्यागर्दे या विधर्मी यन जाय १६३--१६४ (६) क्या राजनैतिक सुधारों के साथ सामाजिक व धार्भिक सुधारी की ग्रावरय-कता नहीं ? १६४। (१०) क्या मुमलमानी को यह म सिशाया नाय कि हिन्दुओं को भी अधिकार देने होंगे ? १६४ । (११) यया विदेशी हि-न्दुर्घो पर मलग रहने का दोप नहीं खगाते ? १६४। (१२) मुसल-मान लब कार ती हम क्या कर १६६--१६८। (१३) बत्तमान के दो देख कर क्या हिन्दू मुश्लिम ऐक्य से निराश होजाना चाहिये ? १६८--१६६। (१४) क्या पहले अन्य कुरीतियां द्र करें तम श्चिद करें या पूर्व ही शुद्धि करें १६६-१७४। शुद्धि करने से गोरका होती है --श्रीदेवदत्तजी टेम्परेन्स श्रीचर का गोरचा का ज्योरा ( १४ ) शुद्धि का प्रचार क्यों नहीं होता ? १७४---१७= ( १६ ) मुस-लमाना का कलमा पदने, पानी पीने, रोटी खानेवाला कैसे शुद्ध हो ? १७८--१८० (१७) शुद्धि के विरोधी के निये क्या शास्त्राज्ञा है? १८०-१८१ (१८) शुद्धि जनसमुदाय के सामने कैसे करनी चाहिये ? १८१-१८२ शुद्धियों की विधियां-मार्थ पदातियां १८१--१८२। (१८) शुद्धि की ऐतिहासिक, घटनायें १८२--१८७ । 'तारीखे सोरठ' में जिखी द्सरे 'सत्तासियों' के बाद श्रीरंगज़ेय के

1

1

ž,

unist greet

unist enter

unist

बाह्य स्थान

त्तर ( १६०—१८३) अपगा ? १६०। (२) द्धिये ! १६१ ।—स्त (१६१) (३)स्त सन (2) 153 ( **2**) 16 इ शुद्धि यन्द्र करती च नालमान बनाना छोड्रें! हाहेम को बाधा रातने के लिये क्या इस पार्निक र्वे १६३—१४४ (१) गर्निक युवारों की काशर-हो यह म तिसाया जाप कि (11) स्था विदेशी हि-144 1 (12 ) BRE -1इम् । ( १३ ) वर्तमान नेराम होजाना चाहिये ? झ्रांतियां दूर क्रें तर -- १०४ । ग्रीद स्ते चा का गोरहा का जोरा 8--- Ja= ( 3년 ) 원K-वानेवाला देसे ग्रद हो? तिये न्या शास्त्रज्ञा है! के सामने केसे करनी बोधिया—प्रार्थ पहतिया सिक घटनायं १८२-सियों' के बाद धीरंगनेव के

जत्र से वनी मुसलमान खियों की मारवादियों ने शुद्धि की—अनहल-वाढ़े के राजा भीमदेव द्वारा कुछ मुसलमानों की शुद्धि—जुलाय देकर की गयी शुद्धि—सुनती मुसलमानों की शुद्धि—शिया और मुन्नी शेखावत और बाढ़ेल राजपूत वने—हिन्दू धमें पर हुई बड़ी २ कुर्वानियां, जोधन शाम्राण—हेमू—सम्भाजी—चांपानेर किले का हाकिम वेणीराव—सिध के हाकिम सिध के उत्तराधिकारी लतीम के राज्यकाल में शुद्धिकां— जयपाल के नवासे सेवकपाल की शुद्धि— मुलतान के हाकिम शेखज-मीयद लोड़ी के पोते अदल फतेह दाळद की शुद्धि—मालावार के मुसज-मानों की शुद्धि—मुवारकशाह के जमाने में शुद्धियां—मलिक खुद की शुद्धि—फिरोज़शाह तुगलक के जमाने में शुद्धि १८७।

The state of the s

ì

## **श्रष्टम श्रध्याय (१८८—१६७**)

शुद्धि श्रौर कांग्रेसी नेता—कांग्रेसी नेताथों का शुद्धि विरोध— उसका प्रत्युत्तर—स्पराज्य, गोरहा, प्रकता श्रादि के किये भी शुद्धि रोकी नहीं जासकरी १८६—कांग्रेस की नेशनल पार्टी कां शुद्धि विरोध व्यर्थ है—श्रत्याचार और हत्याकार हों से शुद्धि बन्द नहीं हो सकती—हत्याश्रों से इसजाम का मुंह काला होता है १६१—मौकाना श्रवुत्तक जाम श्राजाद के शुद्धि श्रीर संगठन के विरोध का उत्तर १६२—शुद्धि के काम से स्वराज्य, क ग्रेस भीर इत्तहाद के कामों में धक्का नहीं जगता— इस विषय में स्वा० श्रद्धानन्दजी का उत्तर १६४—शुद्धि सभा स्वराज्य की विरोधी नहीं—शुद्धि से हिन्दू संगठन श्रीर स्वराज्य होना सुगम है विश्वत्रेम के कोगियों के शुद्धि के विरोध का प्रत्युत्तर—मुक्ख-मान ईसाइयों के श्रन्याय सहन करना विश्वग्रेम नहीं है १६४— हिन्दू वैदिक-धर्भ विश्वग्रेम का बाधक नहीं है—संकुचित हिन्दूर्धम का द्वार महर्षि दयानन्द ने लोल दिया है १६६। The fire the man was a second to the second

#### ( १३ )

#### नवंम ऋध्योय (१६८—२०३)

श्रार्थसभ्यता का महत्व श्रौर श्राद्धि १६६—केक्य देश के राजा जियपित की घोषणा—योरोप में पश्चिमी सभ्यता से भारी श्रसन्तोष ११६—मुसलमानी देशों में नया युग—टकीं, ईरान, चीन, मिश्र श्रादि में राष्ट्रीय उन्नति २००—भारत के रोगों के लिये १ सजीवन (२०३)

#### दशमे श्रध्याय ( २०४ — २२१ )

हिन्दू मुसलिम पैक्य, स्वराज्यवादी थार शुद्धि (२०४—२११)

ग्रुसलमानों का विदेणप्रेम—हिन्दुओं का स्वदेश-प्रेम २०१—स्वराज्यवादियों की भूल—जुल्म सहना थ्रीर करना दोनों पाप हैं—मुसलमानों
के जुल्म सहने से नौकरशाही के खल्म सहना श्राजायगा—इसमे स्वरात्य श्रसम्भव द्दाजाय ॥ २०२—उद्यति के लिये दिलतो पर अध्याचार न
करो—जा उद्धार न करे वह धर्म नहीं—ग्रुसलमानोकी धमकीसे मत हरो
सबको धार्मिक स्वतन्त्रता चाहिये २०६—हिन्दू धर्म जीयों नहीं है—
श्रायं सभ्यता के सामने हैसाई थ्रीर मुसलमानी सभ्यता कुछ नहीं है।
२०७—श्रायं सभ्यना का मूलमन्त्र—मुसलमानी सभ्यता की गिरावट
२०५—यहां के मुसलमानी की उर्लाटी चार्ले—स्वराज्यवादियों के खिलाप्रत श्रान्दोलन की न्यथैता—खिलाफत की सहायता का उल्लटा फल—
कुरान में हत्यारी शिका एकता न होने देगी २१०—७ करोड़ मुसलमानों
को हिन्दू बना लेना श्रसम्भव नहीं।

हिन्दू मुस्तित्तम ऐक्य कैसे होगा? (१११—२१३) सिद्धान्तों का हनन करने से ऐषय होना श्रसम्भव है २११— चीन के सुनयातसन की विकलता—हिन्दू सगिठत होकर स्वराज्य पा सकेंगे—दो गरम लोहां के समान परस्पर मेल होना सम्भव है २१२—श्रलप सख्यावालों को श्रध्यकार मिलने की बात का योथापन २१३।

निश्चित निया स्ताप्य नहीं है २१४ मत प्रयो—काल वी स्तवमान भी अपान बाम मुक्ती हैं—काल से प्रान्त विभाग करने की—प्राताती के तिश् युवा चाहते—काम २ राष्ट्र—हिन्दुकी की १

> एकादश गृद्धि श्रीर थि को मिलकर काम क गुरु गोनिन्दसिंद्वी गुरु हरगोनिन्द्वी की नेर्र — नत्मेहर क गुरु गोनिन्दसिंह के

4)

द्वादश हिन्दू जाति ' पाला ष्ट्रं से हिन्दू का निस्तार हिन्दू महासमा के कित सिंहे होना ना

En while Bings

१०६) [--वेक्स हेट के राज त्य के भागी क्सलांग हर, पीन, मिस करी ही चे १ मजोबन (१०१)

. १२१) इक्के (२०१—२११)

्रेन २०१—स्वात्ये में धार है—सुपत्रत्ने स्वाद्यप्त्र—इसमे स्वात्

दिनेता पा अलाचा न पानां से पनवासे मत हो। हु धर्म जीवे नहीं हैं—

र्ग सम्पना हुए नहीं है। सन्पना हो निरावर

-श्वाज्यवादिवां के विश

्यना हा उन्य एव— ०—० क्रोर मुसहमानी

11—212) सिंदान्तों को
— कीन के प्रत्यातसन
पा सकते—हो गरम लोही
-रूत्य संस्थानालों की स

निश्चित निर्वाचन (२१३—२२१) हिन्दुओं में सगठन न होने से स्वराज्य नहीं है २१४—स्वराज्य का सत्यमार्ग तप है—पैक्टों के चकों में मत फंसो—साम्प्रदायिक निर्वाचन अनुचित है २१६—अधिक संख्या के मुसलमान भी श्रत्याचार करते हे—सरकार की कृट नीति से हिन्दुओं की आंखें खुली हैं—कांग्रेस का मुसलमानों का अनुचित पचपात—भाषाभेद से प्रान्त विभाग करने में ऐक्य नहीं हो सकता २१८—योग्यों का चुनाव करो—आवादी के लिहाज से भी मुसलमान सब बातों में हाथ नहीं बन्याना चाहते—'मीठा २ हप् श्रीर कहवा २ थूं का मुसलमानों का सिद्धान्त २१६—हिन्दुओं की राजीनामा करने की बुरी आदत २२०।

### एकादश ऋध्याय ( २२२—२२≈ )

शुद्धि श्रौर सिक्ख इतिहासं २२२—२२ सिक्सों श्रीर हिन्दुश्रों को मिलकर काम करना चाहिये २२३ गुरु गोविन्दिसहजी का वचन— गुरु गोविन्दिसहजी की कीहुई शुद्धियां—श्रानन्दपुर में शुद्धि— इठे गुरु हरगोविन्दिजों की कीहुई 'कन्दौला' नामक मुसलमान कन्या की शुद्धि २२४—जत्थेदार रामसिंह की शुद्धि—हिन्दूधम पर सिक्सों का विलदान— गुरु गोविन्दिसंह के पुत्र फतेहसिंह जोरावरसिंह के बचन २२६—२२ ॥

## द्वादश अध्याय ( २२६— ३४१ )

हिन्दू जाति को इसलामी हमले से बचाओ २२६—२५९ परस्पर फूट से हिन्दू साज्ञाज्यों का नाश २३०—श्रीमती सरोजनी नायह का निस्तार श्राताप—पंजाव श्रीर सिंघ की उपेचा करना मूल है २३१— ।हिन्दू महासभा के संगठग न होने से हानिया २३२—नेताश्रों की संग-ठित शांकि होना शावरयंक है २३३—स्रहद के हिन्दु श्रों पर संकट

२३४—हिन्दू श्रीर मुमलमानों की नीतियों में भेद २३४—मुसल-मानी श्राक्रमणों का मुकावला करने का तरीका २३६—इस्लामी कूट. नीति २३७—हिन्दूधर्म की रचा करों (२३८) हिन्दू धर्म पर हकीकतराय, गुरु गोविन्द के पुत्र, श्रर्जुन, वन्दा, मितरास, तेगबहादुर, श्रामाजी श्रादि का विलदान २३८—हिन्दू धर्म का त्याग कभी न करो—श्राय राज्य बनाने का यत्न—हिन्दू सगठन का कम २३६— हिन्दुशों की प्रथम माग, प्राचीन हिन्दू मन्दिर जो मस्जिर वने हैं, वापिस मिल २४०—कांग्रेसी नेताश्रों का मुसलिम पचपात श्रीर हिन्दू मागों को प्रश करने में श्रसमर्थता २४९।

## त्रयोदश अध्याय ( २४२—२५१ )

सरकार छौर शुद्धि (२४२—२४१) सरकार की स्वार्थभरी नीति २४३—मि० टी० का शुद्धि पर घृणामकाश—टाइम्ज श्राफ्त इन्डिया का श्रायंसमाज पर आहेप—स्टेट्समन में विधिन वाबू का श्रालाप— प्रान्तीय सरकारों की सरक्यू करों द्वारा श्राफीसरों को चेतावनी—लार्ड इरिवन का एक भाषण २४४—सगठन करके हिन्दू धर्म प्रचार करने का उपाय २४४—निराशा की श्रनावश्यकता २४६—सरकार का श्रानावश्यक मुस्लिम पत्तपात श्रीर श्रन्याय २४७—हिन्दू मुस्लिम वैमनस्य में सरकार की उदासीनता—कांग्रेस श्रीर पैक्ट विश्वास योग्य नहीं २४६—ग्राहि श्रान्दोत्तन में दुष्टों के दमन के बात की श्रावश्यकता २४६—कचहरियां विश्वास योग्य नहीं—द्वह की महिमा २४०—२४१।

चतुर्दश अध्याय ( २५२—२८६ ) भारत में शक्षि का क्या कार्य हो रहा है (२४४—२४६) भार- तीय ग्रादि समा हा २४४—समा वे व्हार्य का चायन्यय २४६।

गुजरात में शुन्ति र रात में इंसाइपों के मान भियों का जाज २१६ जाज २१६—वहीं स वहीं से शुद्धि समा की समा के केन्द्रों की रचना का समा २६०—वहीं श में शुद्धि, संगठन की नी गुजरात में मोबेसताम

\$

महास प्रान्त में महास प्रान्त में नागृति—महास में साग्ने क्षेत्र के के ज्ञान्हों कर २६३ – वहा उन में हुंसाई मत हा प्रवार—एं० बे,वर्ण जो रेहर् — प्राप्तसमात्र की विद्वा का हुस सुर्थ में महुता में पूम. से कार्स २६८ — बालोर में पूंठ "

कार्य-नीलीगीर की । महाराष्ट्र में प्रचाः पंजाव में कार्य (रेक्श

藝

.

त्तीय शुद्धि सभा का परिचय—स्थापना २४३—सभा के उद्देश्य २४४—सभा के कार्य २४४—शुद्धि समाचारपत्र २४४—शुद्धिसभा का श्रामन्यय २४६।

San Strate Strate

गुजरात में शुद्धि श्रौर संगठन का कार्य (२४७—२६२) गुज-रात में ईसाइयों के सात मिशन २४७—शागाखां का जाल २४६—मोटा मिगां का जाल २४६—इसनिनामी का जाल—इमामशाह का सत्पंथी जाल २४६—घड़ोदा नरेश का शुद्धिकार्य में श्रीगणेश २४६— बढ़ोदा में शुद्धि सभा की स्थापना—मुग्धई से हिन्दूसभा की योजना— सभा के केन्द्रों की रचना—श्रवला-श्राश्रम, भील-शाश्रम श्रादि सस्थाओं का जन्म २६०—घड़ोदा सभा की श्रोर से दस हजार की शुद्धि—गुजरात में शुद्धि, संगठन की नीय—प्रोकेसर माणिकरावनी के शुभ उद्योग— गुजरात में मोलेसलाम रियासतों के श्राधिपतियों की शुद्धि (२६९)

मद्रास प्रान्त में शुद्धि कार्य (२६२-२७०) मोपला विद्रोह से जामृति—मद्रास में बाह्यण ध्रवाहाण की विकट समस्या—हिष्टेषण— रपर्श—होप—हनके कारण ध्रस्पृश्य जातियों का हिन्दू धर्म के विरुद्ध घोर ध्रान्हों लग २६३—चहां की धरुप्रय जातियों में हस्लाम का प्रचार २६४— उन में ईसाई मत का प्रचार २६४—इचिण में ऋषिरामजी आदि का प्रचार—पं॰ वेद्वन्धुजी का प्रचार—पाक्तघाट के इडवा लोगों में प्रचार २६६—धार्मसमाज की विजय—सेठ छाजूरामजी और जुगलिकशोरजी विद्यला का इस कार्थ में दान २६७—मलावार में मोपलों का प्रचार—सहुरा में एम. ले शर्मां का कार्य—संगलोर में पं॰ धर्मदेवजी का कार्य २६८—चंगलोर में पं॰ सत्यव्रतजी का कार्य—मदास में धार्यसमाज का कार्य—नीलिगिर की पहादी जातियों में प्रचार २६६।

महाराष्ट्र में प्रचार-कार्य (२७०) पंजाय में कार्य (२७१) धार्य कर्मवीरोंका कार्य २७१—मध्यप्रान्त

章報 32-197 : 現一1000年 : 現一1000年 : 前10円、前10円 夏 : 前 報 100 年 100 日 : 日 春日 春日

ल पार की में

大学 大學 一种教育

ेस्या के स्वरंगे ति क्षा के स्वरंगे ति क्षा के स्वरंगे ती की केम्स्ये ती ती की केम्स्ये ती ति का का स्वरंग ति का स्वरं

\_256) 18 (228—226) Hit

-249 1

में कार्य—सध्यभारत में कार्य २७२—सिन्ध में कार्य २७३—कारमीर में हिन्दु शों की दशा और वहां शुद्धि का प्रचार २७३-२७४—वहां हिन्दू जनता की दुर्दशा—वालविवाह के भयकर परियाम २७३—वहां मुसल-मानों के घृयित कार्य—ईसाहयों का काम—आर्यसमाज का शुद्धिप्रचार २७४—राजस्थान में शुद्धि २७४-२७७—आर्य पुरुषों के प्रशंसनीय १ कार्य २०६-२७७—आर्ससम विहार यंगाल तथा वसों में शुद्धि कार्य २७६।

उपसंहार (२७८—२८६) योरोप में शुद्धि भान्दोलन २७६— योरोप में नया युग—टर्की में जागृति, कुरान, ह्दीसों को श्याग कर वैदिक सिद्धान्तों पर भुकाव २७६—योरोप में उपनिपदों का प्रचार—सत्यार्थ— प्रकाश का टालस्टाय पर प्रभाव—योरोप का वाइचल पर से विश्वास ठठना— विज्ञान द्वारा कुरान का असत्य ठहरना २८०—ईसाइयत का योरोप में खरडन—डारविन के सिद्धान्तों का खरडन—भायसमाज का सर्व-मान्य त्रिलवाद २८१—वैदिक कर्मवाद—योरोप में शवदाह की शिति का प्रचार—आयसमाज की गुरकुल शिक्षाप्रणाली का प्रभाव २८६— राष्ट्रभाषा देवनागरी का प्रचार—सन्तातनधर्मी कुप्रधार्थों के विरुद्ध भ्रान्दे। जन—कर्मकेत्र में अन्तिम उत्तेजना २८४—२८६।

इति शुभम्।

भू । वर्षक्ष मार्ट (

द महान्त द्वार प्रदेश हैं दे हैं के हार के हिर्देश हो है के हिर्देश हैं के कि हिर्देश हैं के के कि हिर्देश हैं के कि हैं के हिर्देश हैं के कि हैं कि हैं के कि है कि हैं के कि है के कि हैं कि हैं के कि है के कि हैं के कि है के कि है के कि है क

> १२ तानवार मेर मूर विदक्षा १३ चीर शिवार्ज म ११ घमेदीर ए० " विद्यान का म्

بلا ور

\*\*

-

# चित्रों की सूची

775

ल है कर्न ३३३ - इस्टेंग व वश-रेकरे-सा हैं रोहम भा-रहिन --सांकार सा स्पेत -कर्ष द्वारे हैं इसेन्द्रे 🏞 र कर, बर्ग से दुन्ते वर्षे रह हे होंद्रे कार्त्वन गा-त्य हरें हैं। के यह स ति र नेर्से का रहा-दर्भ रत्यत्र समे हैं करता -रदर-विद्यास स हैं नक्त्र-क्षानेकालं र में प्र 清清和明清符件 रहाजी हा इसार रही-कर्त झक्तां हे संस्तृतः -5211

९ धर्मवीर स्वामी श्रदानन्द्रजी १५ महर्षि श्री स्वामी द्यानन्द शारम्भ म सरस्वती 98€ २ महात्मा इंसराजजी मू० १२ १६ लाला लाजपतरायजी 9 2 2 ३ शुद्धि का दृश्य भू० 14 १७ गुजरात में मोलेसलामीं ४ राजधिराज सर नाहरसिंहजी की शुद्धि का दृश्य 382 वर्मा शाहपुरा १्= प॰मदनमोहनजी मालवीय२२= १६ धर्मवीर पं॰ बेखरामजी २४= ধ वृन्दावन म्रावृ-सम्मेलन ६ श्री महातमा निम्वादित्य यवनो २० स्वामी श्रन्दानन्द्जी का को शुद्ध करके उनके गले में बिखदान कराठी पहिना रहे हैं २९ महाराजकुमार उम्मद्सिंहजी ७ काचीपुरी में शुद्धि का दस्य ६२ शाहपुरा द्र हिन्दूधर्म रक्षक महराणा प्रताप १० २२ महास्मा नारायण स्वामीजी २४४ र हिन्दू भेष में शुद्ध हुआ २३ राजाबहादुर नारायण्ला-सम्राट् श्रकवर लजी पीती १० वीर दुर्गादास राठीड २४ महाराजाधिराज सियाजीराव ११ रा०र०मा० श्रात्मारामजी १०८ वहादुर,गायकवाड् वड्रोदा२४= २५ श्री० प्रो० रामदेवजी तथा १२ दानवीर सेंड जुगलांकेशोरजी रावमा० रामविलासदी १३ चीर शिवाजी महाराज ११६ शारदा १४ धर्मवीर पं० लेखरामजी के २६ रायसा० हरविलासजी

सारदा एम० एत० ए० २७६

बलिदान का दश्य

The state of the s ,\*..<del>.</del>

\rightarrow (1)



मध्य भारत प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी का प्रधान था, अतः उस समय की सरकारी नीति के अनुसार में श्री कृष्ण-जन्म-स्थान में छः मास के लिये भेजा गया। उस समय अजमेर के कई प्रसिद्ध मौलवी भी खिलाफ़त आन्दोलन में जेल भेजे गये थे। जेल में मौलवियों के साथ रहकर श्रीर उनके हिन्दू स्वयंसेवकों को सुसलमान बनाने के प्रयत्न को अनुमव करके मैंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि भारत का उद्धार वर्त्तमान कांग्रेस की नीति से नहीं विदेक शुद्धि, हिन्दूसंग-उन और दिलितोद्धार से ही होंगा। अतः श्रावण शुक्का १३ शनिवार संवत् १९७९ तद्नुसार ता० १ श्राम्स १९२२

£,,

( 2 )

को जब मैं जेल से छूट कर आया तो मैंने यह संकल्प कर लिया कि देशहित श्रीर स्वराज्य प्राप्ति के लिये मेरा कर्त्तव्य है कि मै हिन्दू-संगठन, शुद्धि और दत्तितोद्धार मे यथाशिक सहायता दूं। यह भाव पहिले ही पहिल मैंने श्राखिल भारत-वर्पीय श्रार्थ्य-स्वराज्य-सम्मोलन के प्रधान की हैसियत से लाहीर के ''ब्रेडला हॉल'' में प्रकट किये थे। श्रौर तब से यह विचार में अपने लेखों और व्याख्यानों में बराबर ४ वर्ष से प्रकट करता चलां आ रहा हूं। उस समय भी सैकड़ो भाई मेरे समान विचार रखते थे, परन्तु विरोधी अधिक थे। सुमे भी ऐसे विचार प्रकट करने के कारण भयंकर विरोधों का सामना करना पड़ा। मेरे मित्र मुमसे रुष्ट होगये परन्तु मेरा अन्त-रात्मा अभीतक मुमो उन्हीं विचारों पर दृढ रख रहा है। श्रोर श्राज मुमे श्रत्यन्त ही प्रसन्नता है कि मेरे समान विचार रखने वाले भारत में सैकड़ों नहीं लाखों मनुष्य विद्यमान हैं। महात्मा गांधीजी उस समय शुद्धि के श्रॉन्दोलन के विरोध में थे और उन्होंने अपने यह विचार प्रकट किये थे कि 'शुद्धि नया श्रान्दोलन है भ्रौर श्रार्यसमाजियों द्वारा ईसाइयों की नंकल करके चलाया गया है"। मैं स्वयं वंबई के पास जूही मे, जहां महात्माजी वीमारी के वाद स्वास्थ्य सुधारार्थ रहते थे, इस विपय में वार्तालाप करने गया था । श्रौर श्रीमान् भारत-भक्त सी. एफ. एन्ड्रज, देशभक्त सेठ जमनातात्तजी वजाज

10,

¥ .

श्रादि के सन्मुत सेवा में निवेदन विकि हमारे . Ø विषय में अभे "Foreign e! अर्थात् रेन् प्रसिद्ध प्रामाणिक नहीं करना पाईप समान हवार्षे भन मैंने शुद्धि विषयक 🌶 े किया और स्नान चंद्रोद्य" नामक प्रस्तुत करता हूं। चद्र पालन के ू अपना २ धंधा में भूमण करते द लिसते हैं वे मेरी भव कर सके हैं। युद्धि, द्विचाद्धार, के लिये भारत के त्रांत, वरार, पंनाव

कि गर्मन स हे निये मेरा कान तहोद्वार में चपताहि ह कि प्रतित मार्ग हों हसिया से लाते अंद तब से यह विवर ला ४ वर्ष से प्रत क्षेत्रं माईभेरे सनन इयं। उके भी थें र विरोगें का सानन तमे परनु मेरा झत पर हह रह रहा है। हैं कि मेरे समान विवार रतें मनुष्य विद्यान हैं। म्रॉन्द्रोजन के विशेष में प्रकट किंग् में कि गंगुहि जियाँ हारा ईसाइयाँ की स्वयं चंची हे पास जूही स्वारुव्य सुवारार्घ रहते थे। था । स्त्रीर श्रीमान् भारतः सठ जमनालालजी बनाव श्रादि के सन्मुख इस विषय पर वात्तीलाप करते हुए उनकी सेवा में निवेदन किया था कि यह शुद्धि श्रांदोलन नया नहीं वल्कि हमारे पूर्वज इसे सनातन से करते श्राये हैं श्रीर इस विषय में प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डा० भाण्डारकरजी का "Foreign elements in the Hindu Society श्रार्थात ''हिन्द्समाज में विदेशियों का सम्मेलन" नामक प्रसिद्ध प्रामाणिक लेख है, जिसक़ी सत्यता पर किसी को सन्देह नहीं करना चाहिये। तत्पश्चात् मैंने सोचा कि महात्माजी के समान हजारों मनुष्यों में शुद्धि विषयक श्रम होगा। ध्रतः मैंने शुद्धि विषयक जो २ प्रमाण जहां कहीं मिले उनको एकत्रित किया और आज मेरे ४ वर्षों के प्रयत्न का फल यह "शुद्धि-चंद्रोद्य" नामक पुस्तक मैं पाठकों के सामने बड़े हर्ष के साथ प्रस्तुत करता हूं। गृहस्थ में सांसारिक कार्य करते हुए श्रपने **चदर पालन के लिये श्रापने बाहुबल पर निर्भर रहते हुए** श्रपना २ धंधा करते हुए मातृमूमि की सेवार्थ सारे भारत में भ्रमण करते हुए भी समय बचा रू कर कई सज्जन पुस्तकें लिखते हैं वे मेरी इस प्रस्तक के रचने की काठनाइयों का अनु-भव कर सक्ते हैं। क्योंकि मेरी भी ठीक वही हालत है। मैं शुद्धि, दलिताद्धार, हिन्दू-संगठन के श्रांदोलन को सफल फरने के लिये भारत के प्रसिद्ध २ नगरों में तथा राजस्थान, मध्य प्रांत, बरार, पंजाब, वंगाल, युक्त प्रांत, गुजरात, काश्मीर श्रादि

(8)

प्रांतों में इस विषय पर व्याख्यान देते घूमा हूं। पचासों लेख लिख चुका हूं। मेरे मित्र कविवर भूरालालजी कथान्यास शाहपुरा जैसे सज्जन मेरे लेखों श्रीर व्याख्यानों को पुस्तक-रूप में चाहते थे और मैं इनको प्रकाशन करने का विचार कर ही रहा था कि इतने में भारतोद्धारक महर्षि दयानंदजी सर-स्वती की जन्मशताब्दी के महोत्सव का समय निकट आगया, मेरे प्रेमी मित्रों के अनुरोध से मैंने "शुद्धि" नामक छोटी पुस्तक जिख कर भारत के प्राप्तिस पुरातः विचा श्रीमान् राय-महादुर पं० गौरीशंकरजी हीराचंदजी श्रोक्ता क्यूरेट्र राजपूताना म्यूजियम श्रजमेर् व राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्रीमान् ठाकुर किशोरसिंहजी वारेठ श्रध्यत्त् इतिहास कार्यालय पटियाला तथा श्रीमान् रामनारायण्जी दूगृङ् इतिहास् मेवाङ् वालों को मेरी छोटीसी पुस्तक पढ़कर सुनाई। वे सुनकर प्रसन्न हुए श्रौर इन्होंने कई नवीन वातें तथा सुधार वताकर सुके ष्टत्साहित किया । मैंने उचित संशोधनों के साथ पुस्तक को वैदिक यंत्रालय में छपने भेजदी। श्री मुशुराप्रसादजी प्रवंधकर्ता वैदिक यन्त्रालय ने कृपाकर पुस्तक, के कुछ अध्याय छापे पर शीवता के कारण कई अध्याय विता छपे रह गये । अतः ('शुद्धि') की सूमिक़ा में मैंने उनकी पूर्ति दूसरे संस्करण में करने का वचन दिया थ्रा । तत्पश्चात् यद्यपि शश्चिद्धि" का प्रथम संस्करण ख़तम हो चुका था तथापि कई कारणों से मैं

इसको पुनः कः षाद् स्वामी अक्षान उत्साह उत्पन्न हिः A होर्ट के बाद हुन, चंद्रीद्य त्स हि. हात थीं वया जो , संगानेशं इर दिना गोपालनी शाबी रे तवा बेंचवर श्रीमान श्रीर बारू मुख्य अलन अनुगृहीत प्रकाशित करने में श्रीमान् स्वान शुद्धि सभा" तया भ घनधुनी सन्पादक 'अर्जुन' देहली, न एल० ए० अजमेर व्लाकों (चित्रों)का श्रामारी हूं। यह ५, से रूपये प्राप्त कर कई लेखक अपने

ह है। जर्ग ने कार करी स्थाप य प्रतिशे प्रति इसि इयतंत्री स नाप निरा कार कुर नार की न्तवेश सीमन् सः म क्यूंटा राजसूत र्शांतर शीवहानर रे णाः श्रीतान वार्याल टूरह रविद्वास मेगा एतर्व । वे मुनवर प्रवत त सुपार बताहर हुने में के राग पुत्रक से न रुग्यमार नी प्रवेषकती - हुछ भारताय हापे पर 市场市场

गापि कई कारणों से में

इंसंको पुनः प्रकाशित करने में श्रांसमर्थ रहा । धर्मवीर पूज्य-पाद् स्वामी श्रद्धानन्दंजी के विलदानं नें मेरे हृदय में श्रपूर्व उत्साह उत्पन्न कियां श्रीर मैंने 'शाुद्धि' पुस्तक की वहुत काट छांट के वाद दुवारा लिख डाली श्रीर उसका नामं '<sup>6</sup>शुद्धि चंद्रोदय"रख दिया, इसमें शुद्धि विषयक सर्व ही वार्तें जो मुभे ज्ञात थीं तथा जो सुनी श्रीर पढ़ी थीं उन सर्व का श्रपूर्व समावेश कर दिया है। मैं मेरे परमित्र श्रीमान पंडित राम-गोपालजी शास्त्री रिसर्च स्कालर डी. ए. वी. कालेज लाहौर तथा वैद्यवर श्रीमान् कल्याण्सिंहजी प्रधान हिन्दूसंभा अजमेरं श्रोर वावू मथुराप्रसादंजी शिवहरे मैनेजर वैदिक प्रेस का श्रयन्त श्रनुगृहीत हूं। जिन्होंने मुभे यह पुस्तक इस रूप में प्रकाशित करने में सहायता प्रदान की है।

श्रीमान् स्वामी चिदानंदजी सरस्वती ''मंत्री भारतीय हिन्दू श्राद्धि सभा" तथा सम्पादक ''शुद्धि समाचारं" देहली, श्रीमान् देशः वन्युजी सम्पादक ''तेज'' देहली, श्रीमान् प्रोफेसर इन्द्रजी संपादक ' र्ष्यर्जुन" देहली, श्रीमान् रायसाहव हरविलासजी शारदा **एम**० एल० ए० अजमेर आदि में इस पुस्तक में अपवाने के लिये अपने घ्लाकों (चित्रों) का उपयोग करने दिया श्रत: उनका मैं श्रत्यन्त श्राभारी हूं। यह पुस्तक मैंने किसी राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार से रुपये प्राप्त कर उनकी रुचि अनुसार नहीं लिखी है जैसा कि कई लेखक अपने उदर पालनार्थ किया करते हैं। इसमें मेरे निजू

श्रमुभव स्वतत्रंतापूर्वक लिखे गये हैं। इस पुस्तक के लिखने से किसी के दिल दुखाने का मेरा तात्पर्य नहीं है श्रीर न ज्यापारिक नीति से ही यह पुस्तक रची गई है। शुद्धि, हिन्दू संगठन, दिलते। द्धार श्रादि श्रांदोलनों को मैंने श्रपने भाविष्य के जीवन के विशेष ध्येय बनाये हैं श्रीर श्रपने सांसारिक गृहस्थ जीवन के कार्य करता हुश्रा मैं इन्हीं श्रांदोलनों को सफल बनाने की दिन रात चिन्ता में रहता हूं। श्रतः इस पुस्तक के रचने में मेरा एक-मात्र उद्देश्य शुद्धि श्रांदोलन का प्रचार है।

इस पुस्तक के लिखने से मेरा कदापि यह मतलव नहीं है कि मैं किसी मुसलमान या ईसाई भाई का चित्त दुखाऊं या उनके धार्मिक नेताओं को चुरा भला कहूं। मैं जानता हूं कि मुसलमान ईसाइयों में भी बहुत २ अच्छे २ महापुरुष हुए हैं और अब भी विद्यमान हैं। मेरा तात्पर्य तो यह बतलाने का है कि ईसाई मुसलमानी धर्म आर्य हिन्दू धर्म के सन्मुख बहुत ही हल्का धर्म है। और आर्य्यसभ्यता ही सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है। इस पुस्तक में हिन्दुओं की कई उपजातियों के लिये भी जो इतिहास लिखा गया वह कदापि किसी का नीच ऊंच या वर्ण संकर बताने को नहीं बल्कि मेरा एकमात्र ध्येय यही बतलाने का है कि प्राचीन काल में हिन्दुओं का हाजमा जबरदस्त था और जो कोई विदेशी बाहिर से आते थे उन्हें वे शुद्ध कर आर्थ जाति में सिम्मिलित करते थे। मुक्ते भलीभाति ज्ञात है कि ''शुद्धि

ış

, tri

. 3

शाम " कर्न . त अतिधरिन है उन री हुए की कर र व्यासन :ःः विवार छर् मह है। यह मान या मेर्ग मृते पर बाहुर्ति वेहुनः , हे परनाइन है , आरीन् दुवर वन श्रावेद्र में द देश और सम्ब इस पुलाह ' अनेक पहाँकों है। में शहि के कार वर्द उत्वादी मृद्धि द्या सहा हूं केत् देना मूल गया हूं। अधिक प्रशंमा है ।

निरन्तर् गुद्धि का

नाति ऐसे सव

THE WALL OF THE PARTY OF THE PA

 शास " आते गहन है और उसका पूर्णतया दिग्दर्शन करना आतिकिठिन है उसे जितने अधिक पहलुवों से सोचते हैं उतनी ही कुछ और वावें सामने आजाती हैं। अपने परिमित साधनों तथा स्वल्प योग्यता के होते हुए में जैसा कुछ शुद्धिविपय में विचार कर सका वह पाठक पाठिकाओं की सेवा में उपस्थित है। यदि इस विपय पर कोई सज्जन आधिक प्रकाश डालेंगे या मेरी भूलें वतलावेंगे तो में उन्हें सहर्ष स्वीकार कर दूसरी आधित में सुधार कर छपा दूंगा। मुक्ते विश्वास है कि इस पुस्तक के पठनपाठन से शुद्धि आन्दोलन का जोरों से प्रचार होगा और आर्यहिन्दू युवक अपनी जाति की गाढ निद्रा भयंकर कर्मवीर वन कार्यक्तेत्र में उतरेंगे और अपने जीवन को आर्यसभ्यता, देश और समाज के लिये अधिकाधिक उपयोगी वनावेंगे।

इस पुस्तक के चौदह अध्यायों में "शुद्धि" "संगठन" पर अनेक पहलुओं से विचार किया गया है और अन्तिम अध्याय में शुद्धि के कार्य का संदोप दिग्दर्शन कराया गया है। इसमें कई उत्साही शुद्धि के कार्यकर्वाओं की विस्तृत रिपोर्ट मैं नहीं छाप सका हूं और कई शुद्धि के कार्यकर्ताओं के नाम भी में देना भूल गया हूं। उन सब से में चमा मांगता हूं। सब से अधिक प्रशंसा के अधिकारी वे सज्जन हैं जो विना नाम चाहे निरन्तर शुद्धि का कार्य गुप्त रूप से कर रहे हैं। और हिंदू-जाति ऐसे सब महानुभावों की सदा कृतज्ञ रहेगी।

( = )

मैंने कई लेखकों के लेखो और कवियों की कविताओं को इस पुस्तक में चद्धृत किया है। मैं उन सव महातुमावों को हृद्य से धन्यवाद देता हूं। साथ २ उन सब पुस्तक लेखकों श्रीर कवियों का मैं आभारी हूं जिनकी पुस्तकें, लेख तथा कविताएं पढ़कर मेरे हृदय में इस पुस्तक को लिखने की स्फूर्णा उत्पन्न हुई । में जानता हूं कि इसमें कई त्रुटियां रह गई हैं। कविता के ज्ञान से शूल्य होने के कारण कविताओं में तो बहुत ही ग़लतियां रह गई हैं। अतः मैं साहित्यसेवियों से आशा करता हूं कि वे इन अशुद्धियों के लिये मेरी श्रसुविधायें जानकर मुक्ते चमा कर देंगे। और जहां २ भूलें हैं उनके लिय मुक्ते सूचित करेंगे ताकि मैं आगामी संस्करण में उनको सुधार दूं। पाठक महोदयों से मेरा विशेष निवेदन है कि वे इस पुस्तक को कोरे खपन्यास की तरह न पढ़कर इसकी प्रत्येक वात पर भली प्रकार विचार करें। श्रीर जहां २ शुद्ध होने वाले भाइयों का पता लगे उन्हें स्वयं शुद्ध करडालें या किसी आर्थ्यसमाज या हिन्दूसभा में सूचना देकर शुद्धि करवादें । श्रौर जिन भाइयों के हृदय में शुद्धिविषयक भ्रम है उनका भ्रम निवारण करें तथा धर्मवीर स्वामी श्रद्धानन्द्जी द्वारा स्थापित 'भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा की तन, मन, धन से सहायता करें। शुद्धि विषयक बहुतसा मसाला मेरे पास रह गया है। कई उपयोगी प्रमाण में नहीं दे सका हूं, परन्तु अब में अधिक विलम्ब कर

र्षातः सम्बद्धाः कतः सम्बद्धे स्टीतः ति में प्रकारितः करंग्यः ।

हडरेर म्नाहरूमे चेष्टरुक्ता रूमा रू



7

रहिसमों गोइस ावों से दृश्य से वरो सीरक्षियाँ क्षिताएं पहकर क्तन हुई। मैं र्मावडा के जान हुत ही गतविषां ह्या दरवा हूं दि लक्द कुछे जमा ने मुने स्वित नुपार हूं। पाठक न पुस्तक को कोरे वाव पर भली वाले भार्यों वा

श्रधिक समय तक पाठकों को इन्तजार में भी नहीं रखना चाहता, श्रतः इसको श्राधिक विस्तृत श्रौर सुन्दररूप में द्वितीय संस्करण में प्रकाशित करूंगा, पाठकगए। मेरी त्रुटियो को समा करें।

श्रार्य्यजाति का श्रति तुच्छ चाँदकरण शारदा, ज्येष्ठ शक्ता ३ स० १६८४ 🕽



हायता करें। शुद्धि हि। वई उपयोगी

शायंत्रमाज चा

दें। और जिन

नका भ्रम निवारण

स्यारिव भारतीय

प्रथिक विलाम कर

श्रो३म्

## शुद्धिचन्द्रोदय

# श्रोफेसर रामगोपालजी शास्त्री

प्रधान श्राय्य-स्वराज्य समा लाहौर का वक्तव्य

शुद्धि के संवंध में अपने और पराये में कई प्रकार के भ्रम श्रीर शंकाएं उत्पन्न हो गई थीं, यहांतक कि कुछ वर्ष पूर्व मंहात्मा गांधीजी तक ने लिख दिया था कि ''हिन्दू धर्म में दूसरों को मिलाने का ऐसा कहीं विधान नहीं है जैसा कि ईसाइयों और उनसे कम मुसलमानों के मत में है । और आर्य्यसमाजियों ने अपने प्रचार करने में ईसाइयों की नक्ल की है"। जब मेरे मित्र कुं० चांदकरणजी शारदा को महात्माजी के इस प्रकार के विचारों का पता लगा तो वे स्वयं (जूही) वंबई के पास वाले गांव में पहुंचे, जहां महात्माजी वीमारी के वाद आराम कर रहे थे और उनसे शुद्धि विषय में बहुत देर तक वार्तालाप किया और उनसे भ्रम निवारण तथा शंकासमाधान किया। इंवरसाहव ने उसी समय 'शुद्धि' पर

ت ادیس पुलक नियमें का ने की प्रया करि सरस्रवहरू, हैं। ने शुद्धि विराह श्रीर भाजनगढ में जिले हैं। सन्मनदन यन से बहुरा केंग्रे ५ परो वर्ने हैं। कि खरान हैन्द की प्राप्त क्यार १ मात्र है। उत्तर मानते हैं । उन्ह बोहं जात समय भागने के स्थान में है और श्राह्मा : हमारा हर वि द्वार के कार्र एहं सफ्लवा से हमें सा

I J

शास्त्री

र का बहब

मं कर्ष के क्षेत्र के

पुस्तक लिखने का संकल्प कर लिया था जिसके पढ़ने से प्रत्येक देशिहरतेषी को यह भलीमाति ज्ञात हो जावे कि शुद्धि की प्रथा सनातन है और हिन्दूधर्म में दूसरे धर्म वालों को मिला-ने की प्रथा श्राति प्राचीन है। हमें हर्ष है कि श्रञ्जूतोद्धारक, खहरप्रचारक, विदेशी माल के विहण्कारक महात्मा गांधीजी ने शुद्धि विषयक श्रपने विचारों में कुछ परिवर्तन किया है श्रीर श्राय्यंसमाज के ऊपर लगाये हुए कई श्रानिपों को वापिस ले लिये हैं। वास्तव में श्रार्थ्यसमाजी श्रीर महात्माजी एक ही सत्यसनातन धर्म को मानते हैं वे भी यही कहते हैं कि सत्य से वढ़कर कोई धर्म नहीं श्रौर श्रार्घ्यसमाज भी ''नहि सत्यात् परो धर्मों" के सिद्धान्त को मानती है। यह हमारा विश्वास है कि स्वराज्य हिन्दूसंगठन श्रादि श्रनेक साधन उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति और पूर्ण स्वतंत्रता (मुक्ति) की प्राप्ति के लिये साधन-मात्र है। कायरता को तो श्रव स्वयं महात्माजी वड़ी हिंसा सानते हैं। उनका कहना है "कि हिन्दुन्त्रों को उनके मंदिर तोड़े जात समय व स्त्रीजाति का सतीत्व नष्ट किये जाते समय भागने के स्थान में मरजाना चाहिये । जो कायरता से भागता है और ऋिंसा की आड़ लेता है वह स्वयं हिंसक है"।

हमारा दृढ़ विश्वास है कि हिन्दूसंगठन, शुद्धिव दिलतो-द्धार के कार्य राष्ट्रीयता की आधारशिला है और इन्हीं की सफलता से हमें खराज्य प्राप्त होगा। अतः कांप्रेस वालों को

\* \* t

A mark to the state of the

शुद्धि का विरोध मुखलमानों के वहकाने या धमकान में आकरं क्दापि नहीं करना चाहिये। हमें दुःस है कि यशिप आर्य-समाज गत पचास वर्षों से शुद्धि का काम कर रहा है आरं श्रपने विछुड़े हुए भाइयों को प्रायश्चित्त के उपरान्त आर्य्यजाति में मिला रहा है तथापि वहुतसे इतिहास तथा धर्मशास्त्रों से श्रनभिज्ञ हिन्दू भी विधर्मियों के श्रांदोलन श्रीर हल पत के कारण यह कहते सुने नाते हैं कि शुद्धि का कार्य इतिहास से सिद्ध नहीं है | सुना है कि कई सनातनी पंढितों को इसननिजामी ने रिश्वंत देकरं भंड़काया कि शुद्धि का विरोध करो। आगरे, मशुरा श्रादि ज़िलों में मलकाने ठाकुरों के प्रामी में श्राकर मुसलमान मौलवियों ने उनको वहकाया, पानी की तरह रुपया बहाया श्रीरं उनको पक्षा मुसलमान वनाना चाहा । इसका प्रतिकार करने के लिये खर्ग० श्रीमान् पूज्यपाद धर्मवीर खामी श्रद्धानन्दजी महाराजने भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा स्यापित की श्रीर उनके सहायतार्थ श्रार्य-स्वराज्य सभा लाहे।र के कार्यकर्त्ता श्रीमान् श्रंजीतसिंहजी सत्यार्थी तथा देशमक कुँवर चांदकर-एजी शारदा शुद्धिचेत्र में पहुंचे श्रीर सवने भारतीय हिन्दू-शुद्धिसभा के फंडे के नीचे मिलकर काम किया झौर हर्प की बात है कि मुसलमानों का उतना प्रवल विरोध होने पर भी एक लाख के क़रीव मुसलमान शुद्ध हो चुके हैं श्रीर श्राजकल शुद्धियां घड़ाघड़ हो रही हैं श्रीर शुद्धि की शंखष्वित भारत 33 15 € 20 €

4

7

4

शुद्धि चन्द्रोदय>७०० शिक्ष चन्द्रोदय रेकः अभान महास्मा हंसराचची अभान महास्मा हंसराचची धमकाने में आकरे कि यदापि षार्य-कर रहा है और उपरोन्त श्राप्यंजातिं तयां घर्मशालां से श्रीर हल चल के कार्य इतिहास से तों को इसननिजामी विं करी। आगरे, क प्रामां में आकर पानी की तरह रुपया नाना चाहा । इसका चपाद धर्मवीर खामी द्वि सभा स्वापित की ग लाहोर के कार्यकर्ती राभक कुँवर चांदकर ववने भारतीय हिन्दू: क्या और हर्ष की विरोध होते पर भी चुके हैं और आजकर्त की शंखध्यनि भारत

...·

के कोने कोने में गूंज रही है। मलकाने राजपूतों के बारे में मुसलमानों ने कई ग़लतफहामियें फैला रक्खी हैं परन्तु यदि सर-कारी कृाग्जात झौर गज़िटियर पढ़े जायं श्रीर ज्तिय उपका रिणीसमा की रिपोर्ट का अनुशीलन किया जावे तो यह स्पष्ट विदित हो जावेगा कि मलकाने राजपूत वहुत अरसे से अपने राजपूत भाइयों से मिलना चाहते थे। मि॰ बुक ने "Castes and tribes of N. W. P." नामक पुस्तक रची है उसमें स्पष्ट लिखा है कि मलकाने हिन्दू रीति रिवाज वाले हैं। स्वयं मुस्रलमानों ने भी, इस वात को माना है। "मुस्तफा रज़ा कादरी" सदर वपद इस्लाम वरेली ने मुसलमानी अंख-वार "वकील" में इस वात की ताईद की है और मुहम्मद अशरफ साहव वी. ए. ने मुसलमानी अखबार "ज़मीदार" में लिखा है कि मलकाने सब हिन्दू रीति रिवाज रखते हैं। जो शुद्धि का विरोध रखते हैं उनसे हम दुःख से कहते हैं कि मलकाने राजपूत हृदय से हिम्दूधर्म में आना चाहते थे श्रीर उन पर किसी प्रकार भी जोर या दवाव नहीं डाला गया। इसी भ्रम के निवारण का वृंदावन भ्रातृसम्मेलन जीवित जा-गृत उदाहरण है, पूज्यपाद महात्मा हंसराजनी की आज्ञानुसीर स्वयं क्वंबर चांदकरण्जी शारदा अजमेर में हिज् हाइनेस राजा-धिराज शाहपुरा तथा रावसाहव गोपाल सिंहजी खरवानरेश से मिले थे और इन सब सर्दारों ने बढ़े ही प्रेम से बूदावन प

4

对

धारना स्वीकार किया था श्रीर सारे भारत के राजपूत सर्दारों ने इस सम्मेलन के साथ सहानुभूति प्रकट की थी। जिन लोगों ने तारीख ३० तथा ३१ मई सन् १६२३ ई० को छंदावन में राजपूत भ्रातृसम्मेलन देखा था वे जानते हैं कि किस भ्रातृभाव से मलकाने राजपूत दूसरे राजपूत सर्दारों से महाराणा प्रताप के वंशा शिशोदिया छलभूपण राजाधिराज शाहपुरा सर नाहरसिंहजी वर्मा के सभापतित्व में गटगट् हो कर बगलगीर हुए थे श्रीर सब राजपूत सर्दारों ने बड़े ही प्रेम के साथ मलकाने ठाछरों के साथ रोटी वेटी का संबंध खोला था। इतना होने पर भी शुद्धि के विपय में श्रनेक प्रकार की शंकाएं शुद्धि के विरोधी करते ही रहते हैं, जिनका पूर्ण श्रनुभव मेरे भाई शारदाजी को शुद्धिकेत्र में लगातार ४ वर्षों से कार्य करते २ हो गया है।

इन सब प्रकार की शंकाओं को दूर करने के लिये मेरी वहुत चिरकाल की इच्छा थी कि कोई ऐसी पुस्तक लिखी जाने जो सब तरह से पूर्ण हो। जब मैं पिछले दिनों अजमेर गया तो मुम्ने श्री कुँवर चांदकरणजी शारदा की "शुद्धि चन्द्रो-द्य" नामक पुस्तक का हस्तिलिखित भाग देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पुस्तक को पढ़कर मुम्ने बड़ा ही हुई हुआ। इस में वेदों, शाकों और इतिहास प्रन्थों के प्रमाणों से पूरी तरह सिद्ध किया गया है कि शुद्धि सनातन है। आर्थ सदा से उसे करते

दने कर हैं -विद्य करिका दनि को पूर्ण के तो परित्र के ता को ते के काला राज के पराहर का दर्ग के का

> नी होता है जो होता है

मात के राज्य करें के प्रत्य की मी कि में कर 1878 के की किया मा के माने हैं कि प्रत्य मा के माने हैं कि प्रत्य माने माना की की कामानिय में पाना की कामानिय में पाना की कामानिय में पाना की किस की माने माता की किस है, जिनका एक करें को में सामाना ४ की के

में दूर करने के निर्म में दूर करने के निर्म में पहले कि में पहले कि मान करने का स्वीम में पूरी वरह कि मान से पूरी कि मान

चले आए हैं और अनायों को आर्थ्य बनाना हमारा जनम-सिद्ध अधिकार है। शारदाजी की इस पुस्तक ने देश की भारी चार्त को पूर्ण किया है। मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि इस पुस्तक को पाकिट साइज छपवा दिया जावे। जिससे प्रत्येक हिन्दू नर नारी उसे हर समय पास रक्खे। जब भी कोई विरोधी बात करे तो उसका मुख बंद कर दिया जावे। शारदाजी ने अत्यन्त यत्न से इसमें प्रमाण इकट्ठे किये हैं। शारदाजी का धन्यवाद सब हिन्दू जाति को करना चाहिये। मैं खयं शार-दाजी को इस प्रंथ लिखने पर हार्दिक बधाई देता हूं।

लाहीर परीमहल, ज्येष्ठ शुक्ला ३ संवत् १६८४ रामगोपाल शास्त्री रिसर्च स्कालर डी. ए वी.,कालेज तथा प्रधान श्राय्यस्वराज्य सभा, लाहौर.



The same of the same

#### श्री३म्

### श्रीमान वैद्य कल्याणासिंहजी प्रधान हिन्दूसभा, अजमेर का कथन

निहायत कावलीयत से मुक्ते सावित किया मुर्दा । मुनासिव दाद देना है मुक्ते या रव के रोना है ॥ निदा-आई मुनासिव है कि जीना अपना सावित कर । खुशामद या शिकायत दोनों ही में वक्त खोना है ॥ (अकवर)

श्रार्य हिन्दू जाति को हिनयां को तमाम क्रीमें मुँदां बता रही हैं, एक मुद्दत से हम यही सुनते चले श्रा रहे हैं कि हिन्दू मुद्दां, हिन्दू को जुवान मुद्दां। श्रगर हिन्दू जाति मुद्दां नहीं है तो वक्रील शाइर उसे यह सावित करना होगा कि वह मुद्दां नहीं है वेशक ज़िन्दा है, जड़ नहीं है चैतन्य है। ज़िन्दा को सब से बड़ी पहचान यह है कि वह खाता है और हज़म करता है, श्रीर फुज़ले श्रीर ग्रन्दगी को वाहर फेंक़ता है श्रीर पुष्ट रहता है।

पुराने श्रायों में यह शक्ति अरपूरक्ष में मौजूद थी जैसा कि हमारे परमित्रय श्री कुँ वर चांदकरणजी शारदा ने श्रपने इस श्रमूल्य ग्रन्थ में श्रकात्व्य प्रमाणों से सावित कर दिया है। कुछ श्रम से श्रार्थ जाति की मन्दानिन श्रीर संग्रहणी की वी-मारी हो गई थी। इस वीच में इसने खाना श्रीर हज़म करना वन्द कर दिया था श्रीर इसका श्रम्ता जिस्म ही कट २ कर फुज़ला वन २ कर वाहर निकल रहा था, पेसी हाल्व देखकर कई नातजवेंकार महात्मा लोग तो यही फ्रमीने लगे कि इस हें। प्रा मृश्

हता कार्य प्रदेश कार्य

रने '

महर के साम के कि का महिल्ला में दिन के में महिला में दिन के में महिला महिला में महिला महिला

वेसवा ,

तेंगार हो नहीं छुनी हमेशा (५० देना और ए

हेंसे पर देशे कि उपर है। श्रीर पर शिंह श्रीर प्र

1

शंक्स ने कभी खाया ही नहीं न हज़म किया, यह तो हमेशा से ऐसा ही है। परस्तु सच्चे प्राशाचार्य स्वामी द्यानन्द ने नन्ज़ पर हाथ रखते ही कह दिया था कि नहीं पहले यह शख़्स न्तृव स्नाता था और इन्म करता था, यह वीमारी है और कुछ असें से शुरूं हुई है श्रीर उसका बताया प्रयोग सेवन क-रने से ज़रूर श्राराम हो जायगा, श्रौर रोगी फिर से खाने श्रौर हुनम करने लगेगा। होकिन बीमार के तीमारदार (सेवा करने वाले ) वड़े मूर्ख थे उन्होंने पचास वर्ष तक वह अव्यर्थ प्रयोग न सेवन करने दिया। इसके सिवा इस बीमार का फु-ज़लां श्रीर गोवर सलोज खा खा कर मोटे तार्ज़ हो जाने वाले कुछ नरपशुश्रों ने भी इन्हें बहकाया कि क्या राज़व करते हीं, ज़ंहर फैल जावगा, जल्दी मर जायगा। लेकिन महाराजाधि-राज शाहपुराधीश सर नाहरसिंहजी का भला हो, उन्होंने तो ऋषि का नुसला सेवन करानां शुरू कर ही दिया। फिर क्यां था वह तेज़ी से लाभ ही रहा है कि दिन दूना रात चौगुना। यह देखकर वे ही अपर लिखे नरपशु बेतरह घवरा उठे हैं, गीख़ला गये हैं, कपड़े फाड़ने लगे हैं, चिल्ला रहे हैं कि यह नुसला मत' पिलाश्रो हम मरजायंगे, वरवाद हो जायंगे, यह तैयार होकर फिर से हमें खाने लगेगा। लेकिन अब किसी की नहीं सुनी जायगी, यह नुसखा बरावर पिलाया जायगा श्रीर हमेशा पिलाया जायगा। यह त्रार्य जाति के जीवन की श्रव्यर्थ दवा श्रीर ख़ुराक सावित हुई है।

इस परमोपयोगी प्रन्य-रत्न को हमारे भोले भाई पढ़कर देखें कि उनके वजुगों ने क्या २ किया है श्रीर वे क्या करते है। श्रगर श्रव भी किसी के दिल में यह वहम घुसा हो कि शुद्धि श्रीर संगठन सनातन नहीं है श्रवांचीन है, श्रजुपयोगी

प्रणासिंहजी प्रका जमेर का कथन

के गावित किंग गाँ। १ एके या सके हैं। १ जीना प्राणा मती हैं राज दोनों ही में वा होती राज दोनों ही में वा होती

पुनियां को नताम इंग्रेडी म यहां सनते कहे वार्य हैं। प्रम सहीं प्रकार विद्वारों प्रमें यह माधित करता है। जिला के कह मही है कही द्वान यह है कि वह मही है प्रमा की प्रमाण की हरते

ज्ञाति अरप्रत्य में गीत्र वीरे ज्ञाति अरप्रत्य में गीत्र वीरे ज्ञात्य प्रतानों से साधित कर्ति कात्य प्रतानों से साधित कर्ति ते की मन्याति और संग्रही हैं ते की सन्याति और संग्रही हैं रामका श्रमको जिल्ला हो कर्ति हर निकल रहा था, ऐसी हार्ति हर निकल रहा था, ऐसी हार्ति हो हो -हैं तो उन्हें इस प्रन्य को पढ़कार झपने उस वहम आर भ्रान्ति की दूर भगा देमा चाहिये और तृन, मन, धन से शुद्धि और संगठन के कार्य में जुट जाना चाहिये।

हम श्रीमान् कुँ वर साहव का हृद्य से श्रिभनन्दन करते हैं कि उन्होंने वड़े खोज श्रीर परिश्रम से यह प्रन्थ-रत्न तेयार किया श्रीर एक वड़ी भारी श्रीर श्रावश्यक जातिसेवा की। श्रभ भूयात्॥

श्रजमेर, श्रावणी संवत् १६८४

कल्याण्**सिंह वैद्य**, प्रधान हिन्दू सक्षा, श्रजमेर. યોદેવન્ડ્ર

त्वराजकारण्याः श्रेत्रक्षेत्रकारः

ते क्रीतेण्यान्तरीहें बहे क्राउटन केर स्टाइक्ट क्रीतेन

न्यादानिकोत. च तिस्मान्यकोत



**1**77.7 श्रीरेम् इन्द्रं विकासः क्राप्ट्रः कृपवानी विश्वमाध्येतः सिमानित कराना है। से प्राप्त कराने के स्वर्थ कराने के स्वर्ध कराने के स्वर्थ कराने के स्वर्ध संस्थार किया होता है हुने हुन्दे ने वह गड़े ही सं हो गड़ है हि , यह कु ए क अवार दिला दिन बढ़ा का रहा के का के दिसाबर मास में बेन्स्य साई के बिग्रेस श्रीप्रवेशन का स्टब्स्ट बिग्रेस श्रीप्रवेशन का स्टब्स्ट भो३म्॥

### प्रथम ग्राध्याय

भारम् इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृपवन्तो विश्वमार्थम्। [ऋषेद् ६।६३।१]

# <del>श्रिप्रस्तावना</del>≪

हिन्दुओं से पहले प्रश्न उठता है "ग्रुद्धि" किसे कहते हैं! अहि से अहि की न्याल्या वहुत ही विस्तृत है एरंतु इस पुस्तक में ग्रुद्धि को हमने इसी अर्थ में लिया है कि पतित मनुष्यों का उद्धार करना और आर्योतर (हिन्दुओं से भिन्न) मनुष्यों को आर्य्य (हिन्दू )जाति में समिलित करना। इस कार्य्य को संपादन करने के लिये जो संस्कार किया जाता है उसे ग्रुद्धि-संस्कार कहते हैं।

यह बड़े ही हर्ष की बात है कि आरत में इस शुद्धि का प्रचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, यहां तक कि सन् १६२५ के दिसम्बर मास में बेलगांव राष्ट्रीय महासभा के अवसर पर भी शुद्धि और हिन्दूसंगठन की समर्थक हिन्दू-महासभा का विशेष अधिवेशन सफलतापूर्वक हो गया। उसमें देश के

(२)

चूज्यवर महात्मा गांधीजी, दास, नहरू स्रादि से लेकर अनेकशः राष्ट्रीय मुसलमान नेता भी उपस्थित हुए थे। जो राष्ट्रीय नेता पहिले शुद्धि श्रीर संगठन का विरोध करते थे, श्रव इन सब का भ्रम दूर हो गया और शृद्धि श्रान्दोलन को यहां तक सफलता प्राप्त हुई कि आसाम गोहाटो की १६२६ 🞝 वाली राष्ट्रीय महासभा के सभापति श्रीमान् श्रीनिवासकी आयंगर दिल्ली में शुद्धि कान्फ्रोंस के सञ्चापित बने और शुद्धि का प्रवल समर्थन किया। शुद्धि श्रीर हिन्दू-संगठन की सफलता इससे अधिक श्रीर क्या हो सकती है ?

तारीख ३० श्रगस्त सन् १६२२ ई० को चित्रय उपकारिखी महासभा ने काशी में श्रानरेवुल राजा सर रामपालसिंहजी के. सो. श्राई. ई. मेम्बर कौन्सिल श्रॉफ स्टेट व प्रेसीडेन्ट ताल्खुके-दारान सभा अवध के सभापतित्व में शुद्धि का प्रस्ताव स्वी-कृत हुआ। तत्पश्चात् ता० २६ दिसम्बर सन् १६२२ ई० म लेफ्टोनेन्ट राजा दुर्गानारायणसिंहजी तिर्वा नरेश के सभा-पतित्व में आगरे में राजपूत विरादरी ने शुद्धि के प्रस्ताव का पुनः समर्थन किया श्रौर फिर शुद्धि का प्रस्ताव आगरे में ही चित्रिय महासभा के श्रवसर पर थीमान् वयोबृद्ध हिज हाइनेस सर नाहरसिंहजी वर्मा के. सी आई ई. राजाधिराज शाहपुरा के सभापतित्व में नारीख ३१ दिसम्बर सन् १६२२ की पास हो चुका था। श्रीर वृन्दावन में इन्हीं शिशोदिया कुलभूष्य महाराणा प्रताप के वशज के सभापतित्व में शुद्ध हुए मलकाने राजपूतों ने अन्य सर्वश्रेष्ठ राजपूतों के साथ एक मच पर चैठ कर भ्रावसम्मेलन किया। उसमें राजस्थानकेसरी खरवा इरंश रावसाहव गोपालसिंहजी राष्ट्रवर तथा वहे २ राजाश्रों

श्रुढि चलोदा 🥍 

श्रीमान् राजारेराज कर हेन्द्र हैन

शुद्धि चन्द्रोदय <sup>९००</sup> हि से हेका यन दुए थे। डो 治金金 ररोध करते थे, स्रान्दोहन को हो हाटों की १६२६ WARRARA KARARA ान् धानिवासओ रापति बने झीर K र हिन्दू-संगठन इतो है! त्रिय उपकारिखी K मपालसिंहजी के 🖔 माहित्य ताल्लुके दा प्रस्ताव स्वीः त् १६२२ ई॰ में नरेश के सभा द्धि के प्रस्ताव का ताव ग्रागरे में ही गेष्द हिन हार्नेत जिपियात्र शहिपुरा सन् १६२२ की वास मं गुद्ध हुए मतकार हिं। मं गुद्ध हुए मतकार हिं। ह साग एक मचण तस्यानकेसरी स्वा ाया वहें २ राजा<sup>झी</sup> श्रीमान् राजाधिराज सर नोहेर्स्सृहजी साहब बहादुर, शाहपुरा.

Mr. "

के साव न केतन प्रवाह ने विद्या कर के साव न केतन प्रवाह ने के प्रवाह ने के स्वाह ने स्वाह न

[1]

फे साथ न केवल मलकानों ने खाने पान ही किया किन्तु राजाधिराज शाहपुरा ने यह पेलान भी किया कि आज से इन शुद्ध हुये राजपूर्ती के साथ रोटी चेटी का व्यवहार खुल गया है। इसी प्रकार हिन्दुश्रों की नाना जातीय कान्फ्री न्सी ने शुद्धि-श्रीर संगठन के इक में प्रस्ताव पास कर दिये श्रीर बड़े २ प्रिइतों ने व्यवस्थायें देदीं, किन्तु इतना होने पर भी श्रव त्क हमारे मार्ग में बहुत है काटे विहे हुए हैं। गत कई वर्षों से शुद्धि श्रीर हिन्दू संगठन का जो कार्य्य में कर रहा हूं उसके अनुभव से मुक्ते यही निश्चय हुआ है कि हमारे भोले हिन्दू भार शुद्धि का इसलिये विरोध करते हैं कि शुद्ध हुये लीगों के मिला लेने से इनके रक्त की पवित्रता जाती रहेगी, ह- यदि उनको यह झात हो जाय कि उनके पूर्वज दूसरों को मिसाते रहे हैं और रक्त की पवित्रता कीरा ढकोसला मात्र है तो वे शुद्धि का कभी विरोध न करें। मेरा इस अध्याय में येतिहासिक प्रमाशों द्वारा यही सिद्ध करने का प्रयत्न होगा कि प्राचीन इतिहास से साधारण हिन्दुओं का ,रक्त की पवित्रता विषयक विश्वास असत्य है।

## ्रिशुद्धि सनातन है

हिन्दू-जाति ४ भागों में विभक्त है-वास्तर, चत्रिय, वैश्य और शुद्र । उत्तर भारत में ये चारों वर्ण विद्यमान हैं और बंगाल और दिल्ला भारत में केवल दो वर्ण विद्यमान हैं। बाह्यण श्रीर शुद्ध । दाचिणात्यों का कहना है, कि परशुरामजी बे लिजयों का नाश कर दिया अतः जो पीछे दिल्ला में राज्य इये वे सब शुद्ध हुये। प्राचीन हिन्दू शास्त्रों को देखने से यह स्पष्ट विदित होता है, कि पहले दो प्रकार के विवाह होते थे, एक तो श्रवलोम श्रीर दूसरा प्रतिलोम । श्रवलोम तो उसे कहते हैं. जिसमें कि उच जाति का ब्राह्मण चित्रय वैश्य अपने 🚽 से नीचे जाति वाली छो से विवाह करे। श्रीर प्रतिलोम उसे कहते हैं, जिसमें उच जाति वाली स्त्री श्रपने से नीच जाति वाले पुरुष से विवाह करले। परन्तु उपरोक्त शास्त्रसमर्थित विवाहीं द्वारा उत्पन्न हुई संतति के विद्यमान रहने पर भी हिन्दू जनता का यह विश्वास है कि ब्राह्मण, सत्रिय, वैश्य ये द्विज हैं। और इनके अन्दर रुधिर की पवित्रता है, अर्थात् सृष्टि की आदि में जो ब्राह्मण थे उन्हीं की वंशपरम्परा अब तक वर्तमान है। उसमें कोई बाहरी मिलावट नहीं हुई है। एवं जी सत्रिय हैं वे विना किसी बाह्यमिश्रण के आदिम चत्रियों के वंशज हैं। फुछ लोग यह भी कहते हैं कि हिन्दूधम्मी विदेशी व विधर्मी को कभी हिन्दू जाति व धर्म में प्रविष्ट होने की आहा नहीं देता। श्रव हमें जिस प्रश्न पर विचार करना है वह यह है कि क्या हमारे प्राचीन महर्षि दूसरों को अर्थात् विदेशियों

Ç

द्रस्, स्रविग, रेग प्रथमात है हैं तं विद्यमान है। कि परहण्ये दक्षिण में गा लेक्को से ग ने स्तान करें श्वतीम के ते ने श्वतीम के ति हो श्विम केरण हो स्वाम के ती ने ती

1. को स्टियनं हे महिन्दर काले पतित पीठे में बारीबर काल हिन्दुकों हो तह है अपीन सम्वीतिक मानने हैं। मेरे करतावीं कने सम्मान कर "पुतन्तु मा सेतर कने " हरते हो बाता है। हो नहीं है ं ए बरेनी बन्दे हुए हैं स्वर हो मीता बर्दे हैं हे कर है आबा है। बीर ऋतिर हुई हैं। > रव देवा प्रवासित होता. स्वाप्तास्त्र कृति होता हु क्रयं — हो जिल्हें हैं के कि हैं। किया है, जिल्हा के कि हैं के कि वित्त हो और हुई हुने। ब्रोहर विकास के कि विस्तेषा हे स्वत्याद्धे व स्व संविद्या । होता होता है। 

• 57 F

• '

,1

Ta.

को हिन्दूधर्म में सम्मिलित करते थे या नहीं और धर्मश्रष्ट, एतित पीछे से प्रायश्चित्त द्वारा मिलाये जाते थे या नहीं ?

हिन्दुश्रों की सब से प्राचीन धर्मपुस्तकें वेद हैं। वेदों को हम ईश्वरीय झान मानते हैं। वेदों में न केवल "यथेमां वाच कल्याणी" वाले मन्त्र से सब को वेद पढ़ने की श्राझा है परंतु "पुनन्तु मा देवजनाः" वाले मन्त्र से सारे विश्व को पवित्र करने को श्राझा है। यही नहीं। श्रावेद १। ६३। ४ में—

"इन्द्रं वर्धन्ती अप्तुर: क्रावन्ती विश्वमार्यम्" मन्त्र द्वारा ईश्वर की महिमा बढ़ाते हुये सब संसार की आर्य बनाने की आहा है। और ऋग्वेद १०। १३७। १ में यह मन्त्र आता है-

> उत देवा श्रवहितं देवा उन्नयथा पुनः । उताग्रश्यमुषं देवा देवा जीवयया पुनः ॥

श्चर्य—जो गिरे हैं उनको पुन: उठाश्रो । जिन्होंने पाप किया है, जिनका जीवन मैला हो गया है उनको फिर से जीवन दो श्चीर शुद्ध करो।

> श्रोश्म् विजानीह्यार्थान् ये च दस्यवी, विद्याने रन्थ्या शासद्वतान् । शाकी अव यजमानस्य चोदिता, विश्वेता ते सघमादेषु चाकन-॥ श्रुप्वद मडल १। श्रजुवाक १०। स्क ४१। मंत्र म

है मनुष्य ! तूं उत्तम सुबादि गुणों के उत्पन्न करने वाले क्यवहार की सिध्यर्थ सर्वोपकारक, धार्मिक, परोपकारी, विद्रान्त

(0

पुरुषों को जान श्रीर जो परपीड़ा करने वाले विधर्मी, इस्यु, वेदाज्ञाविरोधी अनार्य हैं उनको धर्म की सिद्धि के लिये शुद्ध कर। श्रीर सत्य भाषणादि रहित श्रनायों को शिक्षा करते हुये श्रर्थात् शुद्ध करते हुये यह की प्रेरक उत्तम शक्ति को भाप्त कर।

श्रोरम् श्रा संयतिमन्द्रणः स्टितं शत्रुत्यीय वृहतीममुधाम्। यया दासान्यार्याणि वृत्राकरो विजन्तसुतुका नाहुपाणि।।

ऋ०६। २२। १७॥

है परमात्मन् ! हमें वल दे जिसके द्वारा हम अनार्य-कुल मनुष्य हैं उन्हें शुद्ध करकर श्रार्य वनार्वे श्रीर श्रार्थ-सभ्यता का प्रसार करें।

इतनी स्पष्ट आहाओं के अतिरिक्ष वेदों के मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने इतिहास देखने से स्पष्ट विदित होता है कि सब वर्णी में से वेदों के मनत्रद्रश ऋषि हुये हैं।

वेदों के मन्त्रद्रधा ऋषि पृथक् २ हुए हैं। ऋग्वेद के १० मएडल हैं। इसके मन्त्रों के पृथक् २ ऋषि हैं। इन ऋषियों की नामावली देखने से स्पष्ट पता लगता है कि ये मन्त्रद्रशा ऋषि सब के सब ब्राह्मण ही नहीं थे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के मन्त्रद्रण ऋषि निश्वामित्र और उनके कुटुम्बी हुए हैं। और प्रत्येक हिन्दू जानता है कि महर्पि विश्वामित्र सत्रिय थे, ब्राह्मण् नहीं ये। भूग्वेद के चतुर्थ मएडल के ४३ वें व ४४ वें मन्त्र के द्रष्टा श्रवमोढ़ श्रीर पुरमीढ़ ऋषि हुए हैं। विष्णुपुराण में निदा है कि अजमोड़ और पुरमीड़ चित्रय थे। महाभारत के

"श्रुरासन पर्न" में हिला ू िन तपस्या के बाद जाइन्य बने

्वती ब्राह्मद्वां दाठी 🐍 चित्रवोशी च सोऽन्य

A. और ब्राह्मलों में जो कीरिक श्वामित्र के ही वश्व हैं और अ गोत्रीय ब्राह्मलों के साथ निवाह करते बाये हैं, इससे स्वयु सिद का क पास्तर मिल्ल जाठा था। रक को एवित्रता की दींग मारते धुस्त नहीं है। जिस सम्बद्धा समय पांडव ब्राह्मस्वेश में हो इन के में ही महती की श्रांम बर में जीता था। इससे सिद्ध ह स्तिय आपस में निवाह करते दे वर में धनुष् तोहते के तिए रावच घीता से विवाह करने के लिये वहां सिद्द होता है कि ब्राह्मच विवाह होता या। वे ध्वाएकावन हे पुत्र "कर्वास्त्रि" की सन्तिति के पुत्र कारान्छ। आ ब्राह्मण वन जाने छै। भागिएवस्य के दोनों तहके वस्य भागिरणुको हो बेसी बाहस्ता पत्र वर्षे प्रत्ये ....

र हे अपने मण्डल में मिला हिया.

, š

गले विषमी, रत् सिद्धि के तिये हर को ग्रिज़ा करते हुं उत्तम शक्ति को ()

"अनुशासन पर्व" में लिखा हुआ है कि विश्वामित्रजी कु-डिन तपस्या के बाद ब्राह्मण बने।

> ततो ब्राह्मणुतां यातो विश्वामित्री मृहातपाः। सत्रियोऽपि च सोऽस्यर्थं ब्रह्मदेशस्थकारकः॥

श्रीर ब्राह्मणों में जो कीशिक गोत्र वाले ब्राह्मण हैं वे वि-श्वामित्र के ही वंशज हैं श्रीर श्राजतक ब्राह्मण् लोग कौशिक-गोत्रीय ब्राह्मणों के साथ विवाह श्रादि सब प्रकार के संबन्ध करते आये हैं, इससे स्पष्ट सिद्ध हुआ कि ब्राह्म और च्रिय का एक परस्पर मिल जाता था। श्रीर जो श्रिमानी ब्राह्मस् रक्त की पवित्रता की डींग मारते हैं। उनका सिद्धान्त शास्त्रा-छकूस नहीं है। जिस समय द्रीपदी का स्वयंबर हुआ था उस समय पांडव ब्राह्मस वेश में ही आये थे और अर्जु न ने ब्रा-इय वेश में ही मछली की आंख भेद कर द्रीपदी की स्वयं-वर में जीता था। इससें सिद्ध है कि प्राचीन समयं में ब्राह्मण्-क्षत्रिय आपस में विवाह करते थे। इसी प्रकार सीता-स्वयं-वर में धनुष् तोड़ने के लिए रावण जैसे ब्राह्मण आये थे और स्रीता से विवाह करने के लिये उद्यत हुये थे। इससे भी यही सिद्ध होता है कि ब्राह्मण और चत्रियों का आपस में विवाह होता था। ये "काएवायन" ब्राह्मण श्रजमीढ़ चित्रय के पुत्र "कगवत्रपृषि" की सन्तित हैं। इसी प्रकार वैश्य लोग भी ब्राह्मण वन जाते थे। हरिवंशपुराण में लिखा है कि ना-भागरिष्टवैश्य के दोनों लड़के वैश्य से ब्राह्मण वन गये। "ना-भागरिष्टपुत्री द्वी वैश्यी बाह्यगतां गती" ६४६ ॥ कवश, पत्त्प ग्रद थे परन्तु इनको धार्मिकता के कारण ऋषियों ने इन्हें अपने मएडल में मिला किया था । जानश्रुति पीत्रायण

द वृहतीमस्भाष्। । बाहुपालि॥ ० ६। २२। १०।

र इस अनार्थ-हा र आर्या-सम्बद्ध

मन्त्रद्रशास्त्रियों कि सब वर्णी में

अन्वेद के १० मान्ये के १० मान्ये के प्राप्त के के ती सरे महत हैं। इती प्राप्त के विष्णुपुराण के

• (

*.*.

नाम का एक ग्रह भी राजा होगया था श्रीर तत्पक्षात् वहा-श्रान प्राप्त कर ब्राह्मण यन गया था।

यह सब वातें स्पष्टतया यह ही प्रमाणित करती हैं कि
हिन्दू जाति में परस्तर चारों वणों में विवाद संबन्ध होता था
श्रीर हिन्दू-जाति एक थी। कविवर कालीदास की प्रसिद्ध
शक्ततला कैसे उत्पन्न हुई थी। विश्वामित्र ऋषि ने मेनका
अप्सरा से संभोग किया तब विश्वामित्र के वीर्य से यह ऐदा
हुई। इस प्रकार उत्पन्न शक्तन्तला से प्रसिद्ध स्त्रिय राजा
दुस्पन्त ने विवाह कर लिया। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है
कि कमें ही प्रधान था श्रीर सब मानते थे "श्रूहो ब्राह्मण्यामेति ब्राह्मण्यन्तेव श्रूहताम्" श्रर्थात् कमें से श्रूह ब्राह्मण् होजाता था श्रीर ब्राह्मण् श्रुह।

्र , ब्राह्मणों में वशिष्ठ गोत्र वाले यहुत पवित्र माने जाते हैं। परन्तु वशिष्ठ गोत्र वाले कौन थे। यह वात महाभारत के निम्नलिखित श्लोक से विदित होती है।

> गणिकागर्भसम्भूतो वशिष्ठएच महामुनि: । तपसा ब्राह्मणो जात: संस्कारस्तत्र कारणम् ॥

महर्षि वशिष्ठ वेश्या के गर्भ से पैदा हुए परन्तु अपनी तपस्या के कारण ब्राह्मण पद को प्राप्त होगये। ऋग्वेद के खातवें मण्डल के मन्त्रद्रण ऋषि वशिष्ठजी हो हैं। इसी प्रकार व्यासजी महाराज जिन्होंने महाभारत रची उनकी तथा परा-श्रर ऋषि की भी उत्पत्ति महाभारत के वनपर्व में श्रद्रकुल से बताई गई है। पराशर ऋषि चांडाली के पेट से पैदा हुए श्रीर व्यासजी महुए की पुत्री योजनगन्धा के पेट से उत्पन्न हुए। क्षा महाता हेता. स्थितिक विश्वता.

त्रिकृतिक स्वतानं स्थानं स्यानं स्थानं स्यानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्था

रंदेतं कर हे हो है . विकाद कि

×

क्यां करणे करते. इत्युक्त का केंग्र

 तत्रबाव् महः

करती हैं कि संबन्ध होता था दास की प्रसिद्ध मिनकों ग्रेसिय रेगा द चित्रण रोजा प्रतीत होता है गृहों ब्राह्मण्डा- ग्राह्मण्डा- ग्राह्मण्डा-

ात महाभारत के

नुनि: ।

तरणम् ॥

प परन्तु श्रपनी

पे । भ्रपनेद के

ति हैं। स्ति प्रकार

उनकी तथा परापर्व मे भ्रद्रकुल से
से पैदा हुए श्रीर

से उत्पन्न हुए।

जातो व्यासस्तु कैवर्त्याः श्वपच्यास्तु पराशरः ।
 बह्वोऽन्येऽपि विमत्वं प्राप्ता ये पूर्वमहिजाः ॥

पराशर मुनि ने योजनगन्धा मछलोमार की पुत्री से संभोग किया तब व्यासजी उत्पन्न हुये और फिर उसी योजनगन्धा का विवाह राजा शान्तनु के साय हुआ । उसके पुत्र
बित्राङ्गद, विचित्रवीर्य्य भारतवर्ष के राज्य के मालिक हुये।
उनकी रानियों से व्यासजी ने नियोग करके पांह और घृतराष्ट्र
को पैदा किया और दासी से भोग किया उससे विदुरजी
पैदा हुये। और हमारे चकवर्ती राजा जिन, भोम, अर्जुन,
युधिष्टर अभिमन्यु आदि पर हम अभिमान करते हैं। वे सब
इन्हीं पांहजी की सन्तित होने से पांडव कहलाये और राजा
कर्ण जैसे दानी की माता कु ती से उत्पत्ति किससे छिपी है!
जावालि ऋषि के ती पिता का ही पता नहीं था।

ं पोछे के काल में भी यह यामवल्क्यस्मृति के श्राच्याय ४ में लिसा है कि—

जात्युत्कर्षो युगे श्रेयः पञ्चमे सप्तमेऽपि वा। व्यत्यये कर्मगां साम्ये पूर्ववश्वाधरोत्तरम् ॥

इसके पश्चात् याञ्चवल्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार वि-श्वानेश्वर भट्ट ने मिताचरा में लिखा है कि सातवीं पीड़ी में वा पांचवीं पीड़ी में ब्राह्मण का निषादी के साथ विवाह होने पर उनके पुत्रव पुत्री ब्राह्मण होजाते थे। इसी प्रकार मजुस्स-ति में भी लिखा है। देखों मजु० श्रध्याय १०। मंत्रीक ६४॥

ग्रद्रायां ब्राह्मणाजातः श्रेयंसा चेत् प्रजापते । श्रश्रेयाच्छ्रेयसी जीति गच्छ्रयासप्तमाद्युगात् ॥ ( 4.)

इससे सिद्ध होगया कि श्र्द्रों से विवाह करने पर भी ६ डी व ७ वीं पीढ़ी में उसकी सन्तिति ब्राह्मण यन जाती थी । कुबुक भट्ट मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार ने तो यहां तक लिखा है कि यदि ग्रद्भ बाह्मणी के साथ विवाह करले और उससे पुत्र उत्पन्न हो तो वह पहली पीढ़ी ही में ब्राह्मण हो जा-यगा। श्रीर यदि ७ पीढ़ी तक बरायर श्रद्धीं में विवाह करेगा तो श्रद्ध होगा, नहीं तो श्रद्धों में विवाह करने पर भी ६ पीढ़ी तक तो बरायर ब्राह्मण ही रहेगा।

त्रतः ब्राह्मण् में ग्रद्ध का खून विद्यमान है । श्रीर उच्च जातियों के रक्त की पवित्रता वाला सिद्धान्त प्राचीन शास्त्रों के आधार पर मिथ्या सावित होता है। पुरागों में स्थान २ पर ''ज्ञह्मचत्र'' शब्द श्राता है इसके मायने यह हैं कि जो चित्रय-ब्राह्मण श्रीर चित्रय दोनों के गुणो से सम्पन्न होते थे वे ही ब्रह्मचित्रय कहलाते थे। उसका श्रर्थ कई यह भी लगाते हैं कि जो चत्रिय थे परन्तु उनकी संतति ब्राह्मण हुई वे ब्रह्म-त्तित्रय हैं। श्रीर कहीं पर यह भी श्रर्थ लगाया जाता है कि पिता चत्रिय और उसने ब्राह्मण स्त्री से विवाह कर लिया तो ब्रह्मज्ञिय यन गये। स्त यद्यपि ज्ञिय पिता श्रीर ब्राह्मणी के रज से उत्पन्न हुये थे तथापि वहे २ ऋषि उन्हीं स्तजी से कथा सुनने सामने आकर नीचे बैठते थे। विष्णुपुराण में लिखा है कि पुरु राजा के कुल से ब्राह्मण श्रीर चत्रिय उत्पन्न हुए । ययाति श्रीर शर्मिष्ठा चत्रिय पुरु राजा के माता विता थे। इस विष्णुपुराण के ६ वें और १० वें श्रम्याय से यह भी सिद्ध होता है कि गार्ग्य, शांडिल्य और काएवायन व मौद्गाल्य आदि गोत्र जो ब्राह्मणों के हैं वे चत्रियों से निकले ।

कारा के होंगे होते हैं। एवं द्वारा का । हार्ग्यूक यांकी केला ह संवार देशेशाहर तर ्री सम्बद्धाः स्टब्स् सम्बद्धाः स्टब्स् य कोर्य होते हते. the state of the state of कीर के स्वाप की करते हैं। नर्ते हैं। रावस्त्र है वर्त हुन वर्ग संदेश को का ولا بشمير بيويد في the first training े लांग्ड के ता है कुला हिंद विकास अवेद सही ही दे हिंग मान बिल्लीन प रिवरण eradier : Hain व्यक्षेत्र हिल्ला वते थे। क्लां हे राजः वदः हा विस्त किए के निक है। अ (बातास) द त्यू ( है इस ए Editer Strict St REIT'S BOTH TO

है। सिंह किए हैं किए हैं। इ

के नाम है। मुल्य है। महत्त्र है

मारवाड़ के छींपे भी पहिले ब्राह्मण थे पीछे चत्रिय वने श्रीर ब्रह्म-त्तत्र कहलाने लगे। इसी प्रकार से महेश्वरी श्रोसवाल अप्रवाल श्रादि सत्रियों से वैश्य बने । श्रीर वैश्यों के साथ उनके विवाह संस्कार होने लगे। इसी प्रकार नाना जातियां बनीं। मारवाड़ में अबतक यही रिवाज है, कि दरोंगे जो राजपूत पिता भौर ग्रूद जाति की स्त्री के पेट से पैदा होते हैं, वे यदि धनवान श्रीर गुणवान् हो जावें तो राजपूतों में मिला लिये जाते हैं। श्रोर जो राजपूत पतित श्रोर निर्धन हो जाते वे दरोगे बन जाते हैं। राजस्थान में यह कहावत श्रव तक प्रचलित है कि ''तीजी पीढ़ी ठाकुर श्रीर तीजी पीढ़ी चाकर (दरोगा)'' 'खर-चड़" "चादाने" "बोडाना" आदि राजपूत जीविका न रहने से दरोगा होगये। ता० २१ दिसम्बर सन् १८६६ में श्रीमान् राजा रामकृष्य भागवत ने एक लेख रायल एशिया कि सोसाइटी चम्बई शाखा के पत्र में छपवाया था जिसमें उन्हों ने यह सिद्ध किया है कि वैदिक काल में अनाय्यों को आर्य्य वनाते थे, उनकी शुद्धि के लिये एक यश किया जाता था, जिसका नाम ''ब्रात्यस्तोम'' यञ्च है। इस यज्ञ द्वारा ३३ व्रात्य श्रीर उनका एक सरदार एक साथ ३४ मनुष्य शुद्ध होकर श्रार्थ्य वना लिये जाते थे। श्रीर इसके बाद उनको द्विजों के श्रिधिकार दे दिये जाते थे। सामवेद के ताएड्य ब्राह्मण के १७ में श्रध्याय में इस-का विस्तृत विवरण मिलता है। लाखीं अनार्य्य इसी प्रकार ३४ (चौंतीस) के समृह में शुद्ध कर के आर्य्य बनाये गये। इसी प्रकार लाट्यायन ब्राह्मण में हीन ब्राह्म-श्रादिकों के ४ प्रकार के ब्रात्यस्तोम यशें द्वारा शुद्धि श्रौर प्रायश्चित्त लिखा है। इसके विषय में विशेष देखने की इच्छा हो तो सन् १८६७ के नम्बर ४३ वाल्यूंम १६ रायल एशियाटिक सोसाइटी के

पर भी ६ गतां थी। यहां तक स्पत्ते श्रीर इप हो जां तह हरेगा

नो ६ पोड़ी

और उष

ति शासी स्थान २ के की के श कीते के श की काती हुई वे महस् ताता

र हिया तो तिर ब्राह्मणी सत्त्रती से व्युपुराण में तित्रय उत्पन्न तित्रय अपन्न तित्रय अपन्न तित्रय स्थाय

त्याय से यह ताएवायन व से निकलें।

( १२ )

बन्बई शाला की पंत्रिका के ३४७ से लेकर ३६४ पृष्ट तक देलों । इसके अतिरिक्त वेदों, उपनिषदों, वायुपुराण, इरिवंशपुराण, शिवणपुराण, शिवणपुराण, रामायण, महाभारत, मञुरसृति आदि धर्मशास्त्रों तथा जुन्नर, नासिक सांची आदि के आचीन शिलालेको व प्राचीन सिकों से स्पष्ट विदित होता है कि प्राचीन समय में वाहर से आये लोगों को हमारे पूर्व अपने में मिला लेते थे। कुछ प्रमाण इसी पुस्तक में दे दिये हैं। अधिक देखना हो तो Foreign elements in the Hindu population नामक लेख जो Indian Antiquacry में Vol. 1911 में छुण है उसे पढ़ो।

रामायण काल में कोई छूवाछूत नहीं थी। और न विवाह संवन्ध में कोई बाधा थी। तब ही तो "शूप्णुला" ने श्रीराम-चन्द्रजी से विवाह के लिये श्रनुरोध किया था और भगवान ने लहमण्जी को यदि वे चाहें तो उससे विवाह करने की श्राह्मा दो थी। भगवान रामचन्द्रजी ने न केवल "गुह" निषाद से छाती मिलाई बह्मि "शवरी" भीतनी के जूठे बैर काये और बानरजाति और बिभीषण राज्ञस के साथ तो रात दिन सह-वास और खाना पीना होता ही था।

¥. \*

1

भील आदि अनार्य किस प्रकार हिन्दू रीति रस्म मान कर हममें मिलगये, इस बात के अब तक प्रमाण मिलते हैं।

शील और प्रासियों में राजपूतों की जातियां अब तक विद्यमान हैं। इमारी स्मृतियों में प्रायश्चित्त की विधि बहुत

See the journal of the Bombay branch of the Royal Aslatic Society 1897 No. [53] Vol. XIX, pages 357 to 364.

मानंत कर देन हैं उन्हें के स्वार्थ के किया है कर है किया है कर है किया है किय

विद्या है । विद्या

¥,,,

प्राचीन काल से चली श्राती है। आरतवर्ष में हुण्, सीदियन श्रादि जो वाहर से श्राये में सब आर्थ बनाये गये श्रीर विदेशों में भी यहां से श्रार्थ मिशनरियों ने जा- जाकर विधर्मियों को श्रार्थ बनाया। सम्राट् श्रशोक ने चीन जापान में धर्मप्रचारक मेजे श्रीर सब को नौद्ध बनाये। भारतवर्ष के बाहिर जो ४५ करोड़ वीद हैं वे हमारे ही धर्म भाई हिन्दू भाई हैं।

श्राज तक हुए जो पहिले तिन्वत से टाइग्रीस नदी तक पहुंचे हुये थे भारतवर्ष में परमार चित्रयों को एक शाखा माने जाते हैं। श्रीर उनसे सब चित्रय विवाह करते हैं। हमने शार्यसम्यता फैलाई तभी तो हमारा चक्रवर्ची साम्राज्य सारे संसार में विस्तृत था। हमारे श्रार्थ्य राजा सर्वत्र राज्य करते थे। श्राफ्रगानिस्तान में शक्ति, चीन में भगदत्त, यूरोप में विहालाच, श्रमेरिका में बसुवाहन श्रादि राज्य करते थे। भीमसेन ने "हिडम्बा" नामी राचसी से विवाह किया था जिससे घटोत्कच उत्पन्न हुआ।

वीरश्रेष्ठ श्रजुंन ने श्रमेरिका की राजकन्या उल्पी से विवाह किया था। महाभारत में युधिष्ठिर ने जो राजस्य यह किया था उसमें सब राजाश्रों का वर्णन है। उन सब देशों से सान पान रोटी बेटी का सम्बन्ध था। पूज्य शहर स्वामी ने तो शंस बजा कर ही सारा भारत शुद्ध किया था। जो शान्ति से शुद्ध न हुये उन्हें तलवार के ज़ोर से उन्होंने शुद्ध किया देखों "शहरदिग्विजय"। राजा चन्द्रगुप्त ने श्रोक सेनापित सल्यूकस को लड़की 'एथेना' के साथ विवाह किया था श्रथीन हिन्दू राजा ने म्लेच्छ यवन को पुत्री को श्रपनी रानी बनाकर समानाधिकार दिये। सिकन्दर के साथ श्राये हुये बहुतसे शिक

१४ पृष्ठ तब ाए, हरिवंगहुः ताभारत, मङ् 公共去

ताभारव, मधुः विशे श्रादि के के विशे होता है के इसरे पूर्वक इसरे दिये हैं।

the Hirds acry # Vel git a facili

ा" ने धीराम् 7 मीर प्राचानः ने मा बले जी प्राचाने मीर प्राचाने मीर प्राचाने मीर प्राचाने मीर प्राचाने मीर प्राचाने मीर

ति रसम मान इ मिकते हैं।

of the Royal

ges 357 to Sol.

h

श्रार्थं वनाये गये। बुद्ध अगवान् का विदेशों में धर्मप्रवार किससे लिया है। उनकी शुद्धि की लहर तो देश देशान्तरों में फैली हुई थी। पुष्कर के प्राचीन इतिहास में लिखा है कि ऋषियों ने, 'निरीति' राद्धस को पुण्यभूमि पुष्कर में शुद्ध कर के वैदिकधर्मानुयायी बनाया। बीदों के इतिहास में लिखा है कि बीद्धप्रचारक तीथों में जाकर ब्राह्मणों तथा श्रन्य जातियों को बीद्ध मतानुयायी बनाते थे। सांची रियासत भूपाल में ईसा के २०० वर्ष पूर्व के बीद्ध स्तूप मिलते हैं उनसे भी शुद्धि की प्रथा प्राचीन सावित होती है।

विक्रमी संवत् से ४०० वर्ष पूर्व से वुद्ध आगवान् ने षीद्ध धर्म का प्रवार किया। बीद्ध काल में आरत के तक्षशिला और नित्तन्द के विश्वविद्यालयों में सारे संसार के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। मिश्री, यूनानी, आरतवासी सब एक साथ रहते खाते पीते आनंद करते थे। कोई जात पांत के भेदभाव व छूआछूत नहीं था।

£15 '

ब्रह्मा, लङ्का, चीन, जापान, फारिस श्रादि द्रेशों में यहां के बौद्ध प्रचारकों ने जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया श्रीर इन सब देशों से रोटी बेटी का सम्बन्ध वरावर होता रहा। किसी प्रकार का भेदभाव न रक्खा गया। हज़ारों बौद्ध भिज्ञुक मि- ज्ञुकार्ये तिन्वत, श्याम, मेसोपोटेमिया, टक्कीं, यूनान, मिश्र, इंग- लॅंड मेक्सिको श्रादि में धर्म प्रचार करते रहे। इनके साथ खाते पीते रहे श्रीर "वसुधे व कुटु स्वक" का पाठ पढ़ाते रहे।

मुम्बई सरकार के पुरातत्व विभाग की सन् १६१४ ई० की "प्रोग्नेसिरिपोर्ट" हाल ही में प्रकाशित हुई है। उसमें एक शिलालेख है जो ग्वालियर रियासत के भेलसा ग्रहर के पास क्षे संबवाया रामक एक स्वृः बेन में यह कहा है कि किना नह बने बनन अवांन प्रकृति मान प्रकृत मिन्दि बन्याया ग्रीन कर बार , केदरबार में उसरेता है। भेक राजा के एनवा का है है है र्ष (ब्राटिस) उमा के लिए हे है, कि यह रेमा के १८० करें हो ल बात प्रांत ग मिद हो कहा है दि देव प्रक्ति प्रचित्तन यो। के स्वारम प्ती वासुदेव के मन्द्रित कराउँ मंद दुशों में शृद्धिका निराह करूर, मानितक श्रार सामाहिक साम्बर्धिक बनेदाँ है हुन्तु हुन् य में दर गया था, होत्रमहे श अने का श्रन्यायपूर्ण शापन हो रूप् बदाहरण पाये जाने हैं जिन्हें बाता है कि हमारे प्रेंड क्रिंत होंगे बाबों करोड़ों बोदों और जेरें हैं वनवर्म, हिन्दू जाति में फिना गा। पुनं सक ४ श्राच्याय २१ में लिए हैं है

सत्त्वसाह्य हता है। म्हेन्स्त संस्थाना कर्ता वर्ताह्य संस्थाना क्यां ते सर्व तरसा हैने स्ट्राह्म तों में धर्मप्रचार रेश देशान्तरों में में लिखा है कि कर में शुद्ध कर हास में लिखा है ॥ स्रन्य जातियाँ ासत भूपाल में ं **उन**चे भी ग्र<sup>िंद</sup>

तरावान् ने घीड तचिरा और द्यार्थी पढ़ने झाते गरहते साते पीते श्राह्त नहीं गा। हेशी में यहां के किया और इन ता रहा। किसी दि भितृक मि नान, मिश्र, इंग इनके साथ झाते

गड़ाते रहे। त्र १६१४ ई० की ई है। उसमंप्र सा शहर के पास

विषे खांववावा नामक एक गरुष्ट्यज स्तम्भ पर मिला है, इस त्रेख में यह कहा है कि "देलियो डोरस" नामक एक हिन्द्र बने यवन अर्थात् श्रीक ने इस स्तम्भ के सामने वासुदेव का मन्दिर वनवाया श्रीर यह यवन वहां के भगभद्र नामक राजा के दरवार में तत्त्वशिला के (एन्टि श्राल्कट्स उस) नामक ग्रीक राजा के प्लची की हैसियत से रहता था "एन्टि श्राल्क-ट्स ( श्रांटिक ) उस" के सिकों से श्रव यह सिद्ध किया गया हैं. कि वह ईसा के १४० वर्ष पूर्व राज्य करता था। इससे यह श्रात पूर्णतया सिद्ध हो जाती है, कि उस समय भारत में वास-देव-भक्ति प्रचलित थी। केवल इतना ही नहीं किन्तु यवन लोग भी वासुदेव के मन्दिर बनवाने लगे थे, श्रतः सिद्ध है कि हि-ह्दुश्रों में श्रुद्धि का रिवाज बहुत ही पुराना है। शारीरिक, मानसिक श्रीर सामाजिक दुर्वलताश्री एवं श्राडम्बरपूर्व साम्प्रदायिक वखेड़ों के कारण यह रिवाज़ मुसलमानों के सम-य में दब गया था, श्रीर इसके दब जाने में मुसलमान बादशाहीं का अन्यायपूर्ण शासन भी कारण था। पुराणों में पेसे सैकड़ों उदाहरण पाये जाते हैं जिनसे यह साफ़ तौर पर सिद्ध हो जाता है कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों, राजा महाराजाश्रों ने लाखों करोड़ों वीदों श्रीर म्लेच्छों को शुद्ध करके पुन: सना-व्रनधर्म, हिन्दू-जाति में मिलाया था। भविष्यपुराख प्रतिसर्ग पुर्व खं० ४ श्रध्याय २१ में लिखा है कि-

> सरस्वत्याज्ञ्या करावो मिश्रदेशमुपाययौ । म्लेच्छान् संस्कृतमाभाष्य तदा दशसहस्रकान् 🖡 वशीकृत्य स्वयं प्राप्तो ब्रह्मावर्चे महोज्ञमे । ते सर्वे तपसा देवीं तुष्टुबुश्च सरस्वतीम् 🛭

( १६ )

सपत्नीकांश्च तान् म्लेच्छान् श्रद्भवर्णाय चाकरोत्। कारुवृत्तिकराः सर्वे बभू बुर्बहुपुत्रकाः ॥ दिसहस्रास्तदा तेषां मध्ये वैश्या वभू विरे। तदा प्रसन्नो भगवान् करवो वेदविदांवरः ॥ तेपां चकार राजानं राजपुत्रपुरं ददी।

देवी सरस्वती की आशा से कराव ऋषि ने मिश्रदेश, मैं जाकर १० हज़ार म्लेच्छो को शुद्ध किया और उनको संस्कृत पढ़ाकर भारतवर्ष में लाये और उन में से २००० की वैश्य वनाया इसी में आगे लिखा है:—

> मिश्रदेशोद्भवाः म्लेच्छाः काश्यपेन सुशासिताः । संस्कृताः शूद्भवर्णेन ब्रह्मवर्णामुपागताः । शिखास्त्रं समाधाय पठित्वा वेद्मुत्तमम् ॥ इत्यादि ॥ 🔧

श्रयात् मिश्रदेश में उत्पन्न म्लेच्छ शुद्ध होकर तथा उत्तम वेद पढ़कर व शिखा, स्त्र धारण करके ब्राह्मणपद को प्राप्त हो गये। श्रागे फिर इसी श्रध्याय में कथा श्राती है कि वैप्ण्य सम्प्रदाय के श्राचार्य श्रीष्ठण्णचैतन्य देव के प्रधान शिप्य स्वामी रामानन्दजी, श्राचार्य निम्चादित्यजी, श्रीविप्णुस्वा-मोजी तथा श्राचार्य्य वाणीभूपण श्रादि सात श्राचार्यों ने हरिद्धार, प्रयाग, काशी, श्रयोध्या श्रीर कांची श्रादि प्रसिद्ध तीर्थस्थानों में जाकर लाखों म्लेच्छों को पवित्र वैप्णुव-धर्म का उपदेश देकर हिन्दू-धर्म में प्रविष्ट किया। जिसे संदेह हो वह भविष्यपुराण पढ़कर या विद्वानों से सुनकर श्रपने संदेह को निवृत्त करले। देवल मुनि ने तो श्रपने धर्मशास्त्र में गोह- इंतितृषी रे

शुद्धं चन्द्राद्युः%

SAMILET



(13, लारे, म्लेच्जों की श्रंटन छोने व तिसा है। यया— बलाहासंजनो 👯 📜 त्रमुत्त करित कम १.१.२ विच्लुए मार्चन चेत्र तदा वन्त्रीएांच वया संगलाक "ल्योर मण्डिचत्र" में फ्रनेह म्लेच्छ् चएडालादि तया उत्तर्भी वनाया गुना हो तथा प्रमुक्त करें , => हिंसा श्रादि जिससे जन्देस्नो ३. ्र वित महानाचे गरे हों गरि तथा जिसने उनको लियाँ हा संग तथा विश्वन कर का क्ष्या है। किया हो तो उसकी गृहि हुन्य के उपरीक पतिहासिक महार्थ के इदि के गुलाम होने के होरत गृहि न इसका कारल यह है कि एक एक पेता श्राया जय कि भारत स विक्रि **को का अप्तान होगया, और भारत है** 

पहुंच न सके, जी उनको धुमेक्स की. ्राप्त हुई स्थित । अतः हुत समय श्रीतः है वेस कि महामाज प्रमा क्रममा क्रममा क्रममा क्रममा वर्षित शांता है। ऐसा है। मस्ति ४३ में विद्यान प्राप्त श्रीता है। ४३ में विद्यान प्राप्त श्रीता है।

त्यारे, म्लेच्छों की भूं उन खाने वाले की भी शुद्धि का विधान लिखा है। यथा—

11

वलाहासीकृतो म्लेच्छुँश्चांडालाघैश्च दस्युभि: ।

श्रिश्चभ कारितं कर्म गवादिप्राणिहिंसनम् ॥

उच्छिष्टं मार्जनं चैव तथा तस्यैव भच्चणम्।

तत्ह्यीणां च तथा संगस्ताभिश्च सह भोजनम् ॥इत्यादि॥

"रणवीर प्रायश्चित्त" में अनेक प्रमाण लिखे हैं। अर्थात् म्लेच्छ चाएडालादि तथा डाक्तश्रों द्वारा जो ज़वर्दस्तो दास वनाया गया हो तथा अशुभ कर्म गी आदि पवित्र प्राणियों की हिंसा श्रादि जिससे ज़वर्दस्ती कराई गई हो अथवा जिससे भूठे वर्तन मंजवाये गये हीं या जिसे भूठा खिलाया गया ही तथा जिसने उनकी श्रियों का संग या उन के साथ भोजन किया हो तो उसकी शुद्धि कुच्छूसन्तापन वत से होती है। उपरोक्त पेतिहासिक प्रमाशों के विद्यमान होते हुए भी हम रुढ़ि के गुलाम होने के कारण शुद्धि करने को बुरा मानते हैं। इसका कारण यह है कि एक समय श्रार्थजाति के दुर्भाग्य से ऐसा श्राया जब कि भारत से विभिन्न देशों में उपदेशक ब्राह्म-गीं का अभाव होगया, और भारत से ब्राह्मण उन देशीं तक पहुंच न सके, जी उनकी धर्मकर्म की शिक्षा देकर आर्थ्धर्म र् में दढ़ रखते। श्रतः उस समय शनैः २ श्रार्य्यधर्म की बहुतसी शाखायें अज्ञान से तथा अपना कर्म त्याग देने से होगई। जैसा कि महाभारत शांतिपर्व राजप्रकरण में स्पष्ट रूप से वर्णन श्राता है। ऐसा ही मनुस्मृति श्रध्याय १० श्लोक ४३-**४४ में विधान पाया जाता है।**।

( <= )

शनकैस्तु कियालोपादिमाः चित्रयजातयः । वृषल्यत्वं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ पौड्रकाश्चौड्रद्रविड्गः काम्बोजा यवनाः शकाः । पार्दाः प्रह्वाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः ॥

40.35

श्रर्थात् निम्नलिखित तमास चत्रिय जातियां कर्म के त्याप देने से और यज्ञ अध्ययन न करने श्रीर स्ववर्णानुकूल प्रायश्चि-चादि कार्यों के लिये ब्राह्मणों के न मिलने खेधीरे २ म्लेच्छ्रता को प्राप्त होगई । जैसे कि पौंडू, द्रविङ्, काम्बीज, यवन, (यू-नानी ), शक ( तिञ्चती तातारी ), पारद, पल्हच ( फारसदेशी-य ), चीन, किरात, दरद, खश श्रादि श्रादि । ज्यों ही इन य ), ज्ञान, करात, ५२५, जर्ज गार्ज श्रायों ने ब्राह्मणों के श्रभाव से श्रपना धर्म कर्म का परित्याभ किया तथा सर्वदेशीय भाषा संस्कृत का पठन पाठन बन्द किया तव इनकी अनेक शाखार्ये जातियों के रूप में परिवर्तित होगई श्रीर श्रार्य लोग इनको म्लेख नाम से पुकारने लगे क्योंकि उस समय संस्कृत-विभिन्न भाषा-भाषियों को आर्य्य लोग म्लेच्छ कहते थे। कुछ समय के उपरान्त ब्राह्मणों ने अन्य देशों में जाकर एनमें से बहुतसी जातियों की संस्कृत भाषा पढ़ा-कर पुन: आर्यं धर्म में प्रविष्ट किया और जिस समय ये जा-तियां भारतवर्षं में आक्रमण करने या श्रन्य किसी उद्देश्य से श्राई, श्रायों ने इन्हें वैदिक सभ्यता की शिक्ता देकर हिन्दू-धर्म में मिला लिया। जिनमें से श्राज तक वहुतसी जातियां इसी नाम से प्रसिद्ध हैं और हिन्दुओं का उनके साथ सान ण्पान का सम्बन्ध उसी प्रकार है, नैसा कि एक आर्य्य का ऋार्य्य के साथ होना चाहिये ।

भागात श्रीतां हे १, उ विवाहे-

वतः विकासन्तरः विकासन्तरः व्यापनः विकासन्तरः के

h

कर प्रति करण व्यक्त करण विकास करण व

महाभारत शांतिपर्व के राजप्रकरण के ६४ वें श्रम्याय में किंखा है---

> यवनाः किरातां गान्धाराश्चीनाः शवर-वर्षाः । शकास्तुषाराः कङ्काश्च पञ्चवाश्चांध्रमद्दकाः ॥ १३ ॥ पीएड्राः पुलिन्दा रमठाः, काम्बीजाश्चैव सर्वशः । ब्रह्मसत्त्रप्रस्ताश्च, वैश्याः श्रद्धाश्च मानवाः ॥ १४ ॥ महाभारत द्रोणपर्व श्र० ६२ ॥

यवन, भील, कन्धारी, चीनी, शवर, वर्वर, शक, तुषार, कडू, पल्लव, श्रान्ध्रमद्र, चीडू, पुलिन्द और कम्बीज ये समस्त जातियां ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य श्रीर श्रुद्ध इन चारों वर्णों से \*उत्पन्न हुई। पुराणों से क्षात होता है कि शांडिल्य मुनि, श्रगस्त्य मुनि श्रीर कएवमुनि शुद्धि के प्रचारक थे। वाल्मीकि ऋषि जीलों में पले हुए भी तपस्या के कारण शुद्धि से महामुनि बने।

पुरागों में भारतवर्ष को सीमा श्राधुनिक श्रंग्रेज़ी सरकार

( {

तयां कर्म केला ्रांतुकूल प्रायदिक हे घोर २ म्लेच्हा ाम्बोज, यवन, (६ त्वच (फारसंके दि। जो हो ए क्मं का परिवार रान पाठन बन्द् विष् र में परिचरित होने कारने सने क्यों में हो ब्रायं तो न प्राप्ति ने प्रमारे संस्तृत भाषा प् ार जिस समय वे इ हो विचा देकर लि तक बहुतसी आर्ति का उनके साध हैं। ता कि एक शार्व है

य ।

11

िश्**रा**.।

वगः॥

12. M

द्वारा निर्धारित सीमा नहीं है। भारतवर्ष की प्राचीन सीमा के लिये पातञ्जलि के महाभाष्य "के पुन: श्रार्थ्यावर्त:" श्रादि प्रमाणों से तथा वायुपुराण झौर मत्स्यपुराण से पता लगेगा कि भारतवर्ष के पूर्व में East Sea ( पूर्व समुद्र ), पश्चिम में श्चरव प्रदेश श्रीर दिल्ला में लङ्का श्रीर उत्तर मे हिमालय लिखा 🕏 है। इसी अध्याय में आगे चलकर वर्णन आता है कि जिस समय स्वयं भगवान् वुद्ध की शिक्षा के विपरीत १००००००० (दश करोड़) मनुष्यों ने वैदिक सभ्यता का परित्याग कर दिया था, श्रीर वर्णाश्रम धर्म को छोड़ कर श्रार्यधर्म के विरुद्ध श्राचरण करने लगे थे, तब उस समय जगदुगुरु श्री शृह्वरा-चार्यजी ने श्रानिवशज चत्रिय राजाश्रों की सहायता से उन्हें केवल शंखध्वनि से ही शुद्ध करके पुनः श्रार्घ्यधर्म में सम्मिलित किया था श्रीर वैदिकवर्णानुकूल संस्कारों से संस्कृत किया था। शक, यवन श्रादि जातियां जो किसी समय श्रज्ञानवशात् 🏂 श्रार्य्यजाति से पृथक् होगई थीं, श्रीर जिनके श्राचार व्यवहार श्रादि में भी महान् अन्तर श्रागया था परन्तु जिस समय भा-रतवर्ष में वे श्राई श्रीर श्रपने प्राचीन धर्म का प्रभाव उनकी श्रातमाश्रों पर पड़ा, तव श्रार्य्यजाति ने उनको पुन: हिन्दूधर्म में प्रविष्ट करके चत्रिय श्रादि वर्णों में मिला लिया। पुराणों में इस विषय का वर्णन विस्तारपूर्वक किया हुआ है। पौरा-खिक उदाहरणों को यदि छोड़ भी दिया जाय तो भी वतंमान समय में विशाल खंडहरो को खोदने से जो प्राचीन शिलालेख भूगर्भ से निकाले जारहे हैं उनके आधार पर यह पूर्णक्रप से सिद्ध होचुका है कि श्रार्यजाति ने भारत में श्राई हुई श्रन्य जातियों को श्रपनाया था। श्री सायणाचार्य्य ने ऋ०१०-७१-३ की व्याख्या करते हुए लिखा है-

वित्र प्रमाणकार । सर्वेद महा र राजाकार तेसर ज्योंने सुरशोर वेसेन

> बास्तर एक इंड्र (Rod E. - १४११ ह. १) में वेयानियाँह्रे

त्रीतां को पार कर के के के कि का कि

\*

"तां वाचमाभृत्याहत्य वद्युपु प्रदेशेषु व्याकार्षुः । सर्वान् मनुष्यानध्यापयामासुरित्यर्थः" ।। उस वेदवाणी को लेकर उन्होंने बहुत प्रदेशों में फैला दिया ।

#### यवन जाति की शुद्धि।

डाक्टर आंडारकर ने सम्राट् श्रशोक के शिलालेखों (Rock Edict XIII Ep. Ind. Vol II pp. 463-464) में से यह लिखा है:—

"एसे च मुखमुते विजये देवानंत्रियस यो धर्मविजयो। सो च पुन लघो देवानंत्रियस इह च सर्वेसु च श्रंतेसु श्रा छुर्सुपि योजनसतेसु येत्र श्रंतियोको नाम योनराजा परंच तेन श्रतियोकेन चतुरो राजानो तुरमाय नाम श्रतिकिनि नाम मक नाम श्रलिकसु दरो नाम।"

प्राकृत भाषा के उपरोक्त लेख से पाया जाता है कि श्रीक लोगों को यवन कहते थे श्रीर इसमें ४ यवन राजाश्रों के नाम "श्रंतियोक" "तुरमाय" "मक" "श्रलिक सुन्दर" "श्रतिकिनि" श्राये हैं। ये ही शुद्ध हुये हिन्दू राजा श्रंशेज़ी में Antiochos Soter, King of Syria, Ptolemy Philaldelphos, King of Egypt, Antigonos Gonatos, King of Mecedonia, Alexandar, King of Ephisus कहाते हैं। उपरोक्त शिलालेखों के श्राधार पर उन्होंने यह सिद्ध करने का सफल प्रयत्न किया है कि श्रीक लोगों का पुराना नाम यवन था। इन लोगों को हिन्दूधर्म में दाखिल कर पुनः

वा। पुराणों में

हुद्धा हैं। पीरा-

तो भी वर्तमान

चीन शिलालेख

यह पूर्वहर से (

हाई हुई ग्राम

ते ऋ०१०-९१-

प्राचीत होग प्रोक्ती" त्राहि

हे पना सरेगा

इ), परिचम में (

हिन्दू-धर्म में मिला लिया गया था। पंजाब श्रीर फाचुल में राज्य करने वाला राजा जिसका नाम ''मिलिन्द मीनीपन्डर'' ( Menander ) था, यह ईसा से ११० वर्ष पूर्व बड़ा प्रतापी राजा हुआ था, श्रीर यवन जाति का एक स्तम्भ था। पाली आषा में लिखे शिलालेखों से यह सिद्ध होता है कि उसने चौद्र मत को भी प्रहण किया था। यवनराज "मीनीएन्डर" को शुद्ध कर कर उसका संस्कृत नाम "मिल्लिन्द" रक्खा गया। उसने महाभाष्य के रचयिता "पतञ्जलि" के समय में "साकेत" जिसको "श्रवध" कहते हैं श्रीर "मध्यमिका" (मेवाड़ ) ना-मक स्थान यवनों द्वारा घेरे। महर्षि "पतञ्जलि" ने महाझाष्य में उनकी मिस्रालें निम्नप्रकार से दी हैं—

> "श्ररुणयवनो मध्यमिकाम्" "श्रवणायवनो साकेतम्"

इसी राजा "मिलिन्द" के सिक्के "वरोच" (गुजरात) में प्रचित्त थे श्रीर काठियावाड़ में श्रवतक मिलते हैं। उनके एक श्रोर तो श्रोक भाषा में Besileus Suthros Menandros श्रीर दूसरी श्रोग प्राकृत में "महाराजस श्रादर्श मीनमदर्श" तिखा हुआ है। "मिलिन्दपनहो" नामक प्राकृत आषा की पुस्तक में "मिलिन्द" यवन ने किस प्रकार बुद्ध-धर्म स्वीकार किया, इसका विस्तृत वर्णन है। इसका वृत्तान्त "Sacred Books of the East" में भी मिलता है। जिसमें लिखा है कि बौद्ध गुरु "नागसेन" से शास्त्रार्थ कर "मिलिन्द" राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध होने के बाद इसके सिक्कों पर "धर्मचक" भी रहता था।

न केवल इतना ही प्रत्युत पाली शिलालेखीं से यह भी सिद्ध

होता है कि पार्ने ने "दिन्" . नाम रसहर हिन्दू गर्न हैं ... सेयहभीयन इंट्रेंग्ट्रेंस जिसका परिनामक जारीन विसका पाइन सन हिन्दा र पर साबुमिंद उदा ब हर्ने स या। "विरु" दी सन्ता यह सिद्देशीय दे दि हम ... स्व<sup>भ</sup>रत्वारहार । क्री-क्री बात समार पन्ना अन्य है है है। बात और मी पुर हो कर्न है। शितातेच मिना है कि निकः पोजाहस धमार्गाउनम अर्थ यह है 'दत्तानिय है उन्त क्लिक्टि ने वह में जा है है. है कि स्वर से क्षांते हुर दार ? रन्द्रानिद्व नाम स्व इर हुन् , में एक शिनाइंच कर हुए हैं ह वर्मणः दुवित्रा गाउँकः है। वर वर्मस्य मात्रा ग्रहनिहरू, ६, 🗽 बार्य श्रह्मय नीवी दुना हर है है क्ष समीव पांड होती है हरने हैं, को यो। ग्रहनाचित्र दूद होतं हे क रक्षा गया श्रीर कर होते हु नाम गणाक या धीर एमंद्र दिन क

स्तं विता है कर है सार हर

خيد آ

11

श्रीर फानुस में
न्द् मीनीएन्डर"
र्वे घड़ा प्रतापां
म्य धा। पाली
है कि उसने
"मीनीएन्डर"
र" रक्लागण।
स्य में "साक्रेत"
(मेवाड़) न-

(गुजरात) में लते हैं। उनके : Menandrou श्री मीनमदर्श" जत भाषा की इन्धर्म श्रीकार पानत किया है लिंग् शाका ने समें सिकीं पर

से यह भी सिंद

होता है कि यवनों ने "सिंह" "धर्य" श्रीर "धर्म" शब्दान्त नाम रखकर हिन्दू-धर्म को स्वीकार किया था। एक शिलालेख से यह भी प्रमाणित होता है कि "तुरकण" का पुत्र "हरकरण" जिसका पहिला नाम "वदालोक" था, वह ब्राह्मण श्रीर साधुश्री को बहुत दान दिया करता था। इसलिये ब्राह्मणों ने उसे इस साधुभक्ति तथा ब्राह्मख-प्रेम के उपलस्य में हिन्दू बना लिया था। "चिट" श्रीर "चन्दान" नामक यवनों के जीवनचरित्र से यह सिद्ध होता है कि इनका संस्कृत नाम "चित्र" श्रीर "च-न्द्र" रक्खा गया था। श्रीर श्रार्य पुरुषों के साथ इनका खान-षान समान पाया जाता है। जुन्नर के एक शिलालेख से यह बात श्रीर भी पुष्ट हो जाती हैं। नासिक की गुफाश्रों में एक शिलालेख मिला है कि "सिघं श्रोतराहस दतामिति यकस योगाकस धम्मदेवपुतस ईन्द्राग्निदतस धम्मात्मनाः" इसका अर्थ यह है "दत्तामित्र के रहने वाले धार्मिक धर्मदेव के पुत्र इन्द्राग्निद्त्तं ने यह मन्दिर दिया"। इस लेख से यह प्रकट होता है कि उत्तर से आये हुए यवन पिता पुत्रों को धर्मदेव और इन्द्राग्निदत नाम रख कर श्रार्थ्य बनालिया गया था। नासिक में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा है 'शकानि-वर्मणः दुहित्रा गणपकस्य रेभिलस्य भार्यया गणपकस्य विश्वः वर्मस्य मात्रा शकनिकया उपासिकया विष्णुदत्त्वया गिलनभेष-बार्थं श्रज्ञय नीवी प्रयुक्ता" इस लेख में एक रानी की तरफ़ से धर्मार्थ फंड स्यापित करने का वर्णन है। यह रानी शकजाति की थी। शकजाति से शुद्ध होने के बाद इसका नाम विष्णुदत्ता रक्ला गया श्रीर यह वीद्ध-उपासिका वनगई। इसके पति का नाम गण्यक था श्रीर इसके पिता का नाम श्रीनवर्मन् था। इसके पिता के नाम के साथ वर्मा विशेषण लगा दुश्रा है,

जोकि चत्रियत्व का परिचायक है। अत: प्रतीत होता है कि जिस समय यह लिखा गया होगा, उस समय से पूर्व ही वि-देशी शकजाति जिसको मनुस्मृति श्रीर महाभारत में स्लेच्छ लिखा है, भ्रार्थजाति में पूर्णरूप से मिल चुकी थी। ये लोग आरत में पश्चिम की तरफ़ से आये थे और राजा विक्रमादि-त्य के १४० वर्ष वाद तक उन्होंने मालवा, गुजरात पर शासन किया था। इस जाति का सबसे प्रसिद्ध राजा शालिवाहन, जिसका कि संवत् चलता है, हुआ है। इसके वशज ब्राह्मण श्रीर चत्रियों में श्रव तक पाये जाते हैं। श्रवध के वहुतसे वंश चत्रिय ताल्लुकदार इन्हीं महाराज शालिवाहन के वंशज हैं, श्रीर श्रवध का बहुतसा हिस्सा "वैशवाए" नाम से प्रसिद्ध है यहां ऋधिकांशत: यही वैश चित्रय पाये जाते हैं और इसी वंश की वड़ी २ रियासतें श्रवतक मीजूद हैं। जैसे "कसमांड़ा" "धजूरगांव" "कुरीं-सुदीली" "रहवां" "नरेन्द्रपुर" 'चरुदार" थ्रादि। महाराज हर्प जो कि "वैश" वश में सेथे वे ही भारत के प्रसिद्ध सम्राट् हुये देखो वाणभट्ट रचित "हर्पचरित्र"।

N 17

### चत्रप-त्रंश का क्षात्रियजाति में प्रवेश।

प्राचीन शिलालेखों में चत्रपवंशीय कई राजाश्रों का टल्लेख पाया जाता है। परन्तु चत्रप शब्द का किसी सस्कृत कीय या श्रन्य पुस्तक में पता नहीं चलता। श्रतः डाक्टर "आंडारकर" ने यह सिद्ध किया है कि यह शब्द फारसी आपा के "चत्रपाउन" शब्द का, जिसका श्रर्थ राजप्रतिनिधि है, रूपान्तर है। श्रंग्रंज़ी में इसी शब्द का विगढ़ कर Satrap हो गया है। एक नासिक के शिलालेख में इस वंश

(3)

के राजा "दीनोक" "नजावान" यान" की लड़को "संघमिता" क दत या उरायदत जो राजा 'दोनो विवाह का वर्णन स्राता है, यह अकार है:—

"सिंद् राज्ञ: चृहराउस्य भ दोनोकपुत्रेष उपवदावन स्तादि" इस वर के रानाओं का राज्य विनी में २०० वर्ष वक रहा। "चएन" नाम मिलता है। कार है कि यह "चएन" हो ति नर नन वरा के राजाओं के ग्रद होने है । का हिन्दू-नाम रुद्रसेन और ४० गवे थे। इसी दत्तमित्रा का ीता हुआ था। जिसकी प्राचीन राज नामों के देखते श्रीर कार जिल्ला से यही सिद्ध होता है कि श्राकर भारत में उपे के श्रीट हुई को प्रहण करने हे दिन्दू जाति हैं चत्रियों का राज्य १८८ सन् तक . ज्नागढ़ में निम्नीबिधत थिया गान्त्रवन्यायामानिहान भयोगान रेंद्रमन व्याकरण, संगीत, न्या था श्रीर उसकी वही क्षीति थी। कान्हें बी गुका के शिला के च

\*

ान होता है कि से पूर्व हो कि गरत में म्लेक्ज़ रेशा ये लोग राजा विक्रमादि राज पर शासन ता शालिवाहन, वश्रज नाह्यप् म से प्रसिद्ध है म से प्रसिद्ध है हे और इसी से 'कसमांहा" रू' ''चरवार"

प्रवेश।

चे चेही भारत

हर्षचरित्र"।

हे राजाओं का
। किसी संस्कृत
। घतः डास्टर
ह शब्दं फारसी
दे राजप्रतिनिधि
का विगृह कर
लेख में इस वर्ष

के राजा "दीनीक" "नहाषान" श्रादि का वृत्तान्त है। "नह-पान" की लड़की "संघमित्रा" का एक श्रार्य राजा ऋषभ-दत्त या उशवदत्त जो राजा "दीनीक" का पुत्र था उसके साथ विवाह का वर्णन श्राता है, यह नासिक का शिलालेस इस प्रकार है:—

"सिद्धं राज्ञः सहरातस्य सत्रपस्य नहपानस्य जामात्रा दीनीकपुत्रेण उपवदातेन इत्यादि"।

इस वंश के राजाओं का राज्य नासिक श्रौर बाद में उज्ज-यिनी में २०० वर्ष तक रहा। शिलालेखों श्रीर सिक्कों में "चप्रन" नाम मिलता है। डाक्टर साहव ने श्रतुमान किया है कि यह "चएन" ही तियस्थनीज़ नाम से प्रसिद्ध था। सत्रप वंश के राजात्रों के शुद्ध होने के बाद नाम रुद्रदमन उसके पुत्र का हिन्दू-नाम रुद्रसेन श्रीर उसकी लड़की के "दत्तमित्रा" हो गये थे। इसी दत्तमित्रा का विवाह "श्रांध्र" के हिन्दू राजा से हुआ था। जिसको प्राचीन राजधानी कोल्हापुर थी। इन नामों के देखने श्रीर ऊपर लिखित शिलालेखों के विचार करने से यही सिद्ध होता है कि "चत्रप" लोग भी विदेशों से श्राकर भारत में वने थे श्रीर शतै: २ हिन्दू-श्राचार, विचारों को श्रहण करने से दिन्दू-जाति में मिला लिये गये। इन शुद्ध क्तियों का राज्य ३८८ सन् तक रहा। रुद्रदमन के विषय में जूनागढ़ में निम्नलिखित शिलालेख मिला है- "शब्दार्थ-गान्यर्व-न्यायाद्यानां विद्यान प्रयोगावाण्तविपुलकीर्तिनां" प्रयत् रुद्रदमन व्याकरण, संगीत. न्याय श्रादि का प्रकारड पंडित था श्रोर उसकी बड़ी कीर्ति थी।

कान्हेड़ी गुफा के शिलाखेख "वासिष्ठीपुत्रस्य" श्रादि से

स्पष्ट प्रमाणित होता है कि इस शुद्ध हुये "रुद्रदमन" की पुत्री से विसन्दपुत्र "श्रीसातकणीं" का विवाह हुआ था अर्थात् ने शुद्ध किये जाकर उनका उच वंशों के राजाश्रों के साय संबन्ध भी होगया। नासिक की गुफा के शिलालेख में लिखा है कि इसी शक्तजाति के "दसपुरा" के रहने वाले शुद्ध हुये विष्णुदत्त के लड़के "वृद्धीक" ने वहां दो कुएड वनवाये। इससे ज्ञात होता है कि न केवल राजा महाराजा वरन् मामूली है सियत के शक्तजाति के श्रादमी भी शुद्ध कर लिये जाते थे।

यह यवन शुद्ध होने के बाद वड़े २ मठों, बौद्धचैत्यों श्रीर स्तूपों में पुष्कल दान देते थे। पूना के समीप की कारली गुफा में लिखे हुये शिलालेखों से यह सिद्ध होता है—

"घेनुकाकटा यवन स सिह धयानधम्भी दानं"

अर्थात् धेनुकाकट से आये हुये यवन ने शुद्ध होकर हिंदू नाम "सिंहाढथ" रक्खा । उसने यहां भेंट चढ़ाई ।

"घेनुकाकटा धमयवनस"

श्रर्थात् घेनुकाकट से श्राये हुये यवन ने शुद्ध होकर श्र-पना हिन्दू नाम "घम्म" रक्खा श्रीर यहां भेट चढ़ाई।

जुत्रार के निम्नलिखित शिलालेखों से भी यही सिद्ध होता है:—

"यवनस इरिलस गतान देवधम वे पोढियो"

अर्थात् ईरिला नामक यवन को हिन्दू वनाया गया और उसने मन्दिर के लिये दो कुंड वनवा दिये। शामाः द

131

वर्तमान करों का क्षारे कोर का का ने के में 'शहरीन' को का ने के मिस्त हैं, काहर का है। मिस्ता किस के कि कि का की कार्त को हैं के कि का की भागतांतुक 'स्थानका' के कृत की किस को की कर की

3

सुरक-सान ३

शास्त्र के द्वार के कर के का कि तान कि तान

### आभीरजाति का हिन्दू होना

वर्त्तमान "श्रहोर' कहलाने वाले निदेश से आरत में श्राये और "श्राभीरवटक" नामक स्थान में, जो संयुक्तमान्त में "श्रहरीरा" श्रीर क्षांसी ज़िले में "श्रहीरवार" नाम से प्रसिद्ध हैं, श्राकर वसे। हिंदूजाित ने इनको श्रद्ध कर श्रपने में मिला लिया श्रीर सन् १८० में इनके श्रद्ध हिन्दू-नाम रक्ले जाने लगे हैं जैसे कि "रुद्धमूर्ति" श्रभीर-सेनापित था। श्रीर यह राज्य करने लगे श्रीर राजा होने के बाद इनके नाम "माधरीपुन" "ईश्वरसेन" "शिवदत्त" इत्यादि हुये श्रीर राजः धूनों में मिल गये श्रीर श्रव तक इनको यादव राज्यूत होने का श्रीमान है।

### तुरुष्क-जाति का हिन्दू हौना

शारत के उत्तर से एक जाति, जिसका नाम तुरुक था, आरतवर्ष में श्राई। जिस देश में यह जाति रहती थी, उसका नाम राजतरिक्षणी में तुरुक तथा कुषाण लिखा है। यह कुषणराजा के वंशज थे श्रीर कुषणवंशी कहलाये। इस वंश के। केडकीयस नामक एक राजा ने शैवमत को खीकत कर हिन्दू-जाति में प्रवेश किया था। प्रसिद्ध इतिहासक मिस्टर Smith स्मिथ राजा "केडफाईसिज़" सिका हिन्दू नाम "नहपान" रक्खा गया था इसके विषय में लिखता है कि यह "विजयी कुशां" विजित भारतवर्ष से सम्बन्ध जीता गया श्रीर इसने शिव की पूजा इस ज़ीर से प्रारम्भ की कि उसने शिव की मूर्ति श्रपने सिका पर दंखवाई

द्मन" हो हुका था गड़ाओं के रिस्ताहेम्ब में ने बाहे हुड़ ड बनवारे।

NA ST T FEET

चैत्वों झार हां कारती

रन् मामृती

दे जाते छ।

होकर हिंदू

3) ;

होकर थ-हार्र ।

यही सिद्ध

ा गया झीर

ı

खीर वह अपने आपको शिवका पुजारी कहा करता था। देखी Early history of India by V A. Smith pp. 288

इसके विशेषणों में "माहेश्वर" शब्द मिलता है जिसका श्रर्थ श्रेव है। इसके सिकों पर एक तरफ तुकीं टोपी, दूसरी तरफ त्रिश्र्लधारी शिव श्रीर नंदी वैल की तस्वीर है। इसी वश में प्रसिद्ध बौद्ध राजा "कनिष्क" "हुविष्क" श्रीर "वसु-देव" हुये। "कनिष्क" श्रीर "कुशक" ये दोनों राजा चीद्ध होगये श्रौर ''तवारिखे श्रालम" नामक इतिहास की पुस्तक से पता चलता है कि चीन श्रादि देशों में इन्हीं राजाश्रों के प्रयत से वौद्ध धर्म्म का प्रचार हुवा। इन "कुशां राजा" को 'शक राजा" भी कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने इन्हें वीद वनाया श्रीर किर नकी हो सतित को ब्राह्मण्यमीनुयायी वनाया। "कनिष्क" के स्यानापन्न "महागजा वासुदेव" ब्राह्मण्यर्भ के अनुयायो हुवे और शिव की पूजा और सस्कृत के प्रचार में वहुत ही कियाशीलता दर्शाई। इसके बाद "हुण्क" राजा हुये उनके सिक्कों पर "श्रसकन्द्" श्रीर उनके पुत्र "विशाल" को मूर्ति वनी हुई है। इस्ती प्रकार "पहलवी" "पलही" की हमने आर्यवर्त में आने पर आर्य वनाया। सब शक, हूरा, पलहो, कुशां श्रादि खव की हमारे पूर्वज हज़म कर गये। एक श्राधिनिक हिंदूजाति है जो मुसलमान ईसाई को ही हिन्दू पनाने में संकोच करती है। परमात्मा हमें वल दें कि हम श्रपने पूर्वजों का गौरव पुनः प्राप्त फरें।

## हूण-जाति का आर्च्य होना

ईसा को ४ वीं ग्रतान्दी में हूण जाति ने टीडीदल की तरह

शाल में प्रोग हिरा, क्षेत्र के तर मानवा कार्य के तर क

1:

शाक्त्रींपा मगत्तर्विक

े वे लाहर प्राप्त हरण है। वे लाहर प्राप्त हरणा

होते होतान् विक्रमान्त्रीत्र शह्योतस्य राज्योत्तरः वयस्त्रविक्रमान्त्रीत्रः शास्त्रविक्रमान्त्रीत्रः

परिया द्या उत्तरे हता. भग नाम की, दिस्ते हता है। द्या पहिले परा श्राहण की, द्या म भाज श्राहण की, हिंद की पुत्र परावश्री है। भारत में प्रवेश किया, श्रीर कुछ समय के उपरान्त कश्मीर से लेकर मालवा आदि प्रदेशों तक इस जाति का अधिकार हो-गया था। इसका विस्तृत विवरण राजतरंगिणी में लिखा है। हर्षवर्धन ''शिलादित्यं' ने इन्हें परास्त किया। यहुत काल तक भारत में रहने के कारण और हिन्दू-धर्मानुकूल कर्मों के करने से ये चत्रिय-जाति में पूर्वारूप से मिल गये थे । छत्तीसगढ़-चेदी के राजा कर्णदेव ने एक हूण कन्या "श्रहिल्या देवी" से विवाह किया था भ्रीर पंवार राजपूतों को यह हूए एक शाखा

### शाकद्वीपी मगजाति का ब्राह्मणजाति में प्रवेश

अब तक मानी जाती है।

निम्नलिखित श्लोक से सिद्ध होता है कि मगों को विदेश से लाकर ब्राह्मण बनाया।

देवो जीवात् त्रिलोकीमणिरयमरुणी यन्निवासेन पुएयः । शाकद्वीपस्स दुग्धाम्बुनिधिवलयितो यत्र विप्रा मगाख्या:॥ वशस्तत्र द्विजानां भ्रमिलिखिततनोव्शस्वितः स्वाइमुक्तः । श्चाम्बो यानानिनाय स्वयमिह् महितास्ते जगत्यां जयन्ति ॥

परिंचा तथा उसके आस पास के प्रदेशों में एक जाति मग नाम की, जिस्को श्रव मगी कहते हैं, श्रावाद थी। यह लोग पहले पहल आकर बंगाल राजपूताना आदि में वसे थे। उस समय ब्राह्मण लोग पुजारी वनना गर्हित कर्म समअते थे। क्योंकि 'दिवचर्यागतेंद्रंन्यें: क्रिया ब्राह्मी न विद्यते'' अर्थात् देव-पूजा में प्राप्त द्रव्य द्वारा ब्रह्मंकर्म नहीं होता। श्रत: श्रीकृष्ण के पुत्र "शास्वराज" ने अपने मन्दिर की पूजा के लिये ( जो

रा है जिसका स्वीर है। खी

त्ताथा।देवी

ı p. p. 238.

"一个一个一个

नं टोपो, हुमरो ' खार ''वर्ष ता राजा बेंह ास की पुस्तर ीं राजाओं है तं राज्ञ" को हें बीद वनाया (यात्री चनाया। उ" ब्राह्मण्यमे स्हन दे प्रचार 'हुस्क' राजा

सव शक, हुण, कर गये। एक हको ही हिन्दू

पुत्र "विशाल"

"पलहो" को

ना ने बीवल की तरह 1

- BI -- IV

罗

44,

वे

में

Ē

हा

पा

স্থ

द

कि उसने बनाव नदी के तट पर बनवाया था ) इन मगी फी युजारी बना दिया। तब से शनै: २ ये मग लोग उन्नति फरते २ ब्राह्मण जाति में मिल गये श्रीर देवपूजा में इनका इतना श्र-धिकार वढ़ा कि "वराहमिहिर" के समय से स्ट्यंदेवता की स्यापना का अधिकार केवल मग बाह्यणों की ही रहा। अवि-ध्यपुराण में इनके विषय में लिखा है कि ये पहले गले में डोरी डाले रहा करते थे, परन्तु ब्राह्मण पदनी प्राप्त करने पर यक्नी-भवीत धारण करने लगे। शिलालेखों से यह सिद्ध होता है कि ये लोग पहले "शाकडीप" में रहा करते थे। इनका वि-स्तृत विवरण स्कन्दपुराण में मिलता है और शाम्य ने जय भीजवशो यादवों की लड़कियां इनको व्याह दों तो उस दिन से उनकी संतान "भोजक" कहलाई, य लीग जादू टोना बहुत करते थे इस वास्ते इनके साहित्य को "मेगिक" साहित्य कहते थे श्रीर श्रंग्रेज़ी का Magic शब्द इसी "मैंशिक" का श्रपश्रंश है। यही लोग मारवाड़ में सेवक कहाते हैं। यह "महिर" मोत्र के थे और फारस से भारत में श्राये। पारसियों के गुरु "ज़रशुपू" Zoroaster के वंशज हैं और वहां मगी पुजारी कडाते थे। इस प्रकार पांचवीं शताब्दी तक इस वरावर पार-सियों से विवाहसम्बन्ध करते थे और उनको अपने में मिला लेते थे। हिन्दू नेताश्रों का कर्त्तंच्य है कि पारसी आइयों की क्षी, जो १६ आना हिन्दू हैं, अपनी श्रोर श्रपना प्राचीन थार्मिक व रुधिर का सस्बन्ध बता कर खींचें ताकि वे अपने श्रापको हिन्दू कहें क्योंकि पहले जी लोग ईरान, सीरिया, षशिया माइनर, श्याम आदि देशों से भारत में आये वे सव हिन्दू बनाये गये थे झीर "आर्यसम्यता की मानते थे।"

--

दार्क ,

4

मन् १०० वे सहस्र करणा प्राणित की ए प्राप्त के क को दि प्राण्य के कि का की दि प्राण्य के कि का की दे कि का का के के के की प्राप्त के का का ता प्राप्त कि का का का ता प्राप्त की की प्राप्त की प्राप्त

\* h

3

### पारसी आर्य ही हैं

सन् १६२५ में जब हम नवसारी पहुंचे तो वहां पर हमने पारिसयों को हिन्दू सम्मेतन में शामिल होने की श्रपील की। उसके बाद पारखी जाति की श्रोर से श्री० डी. जे. वी. डाडें जो कि प्रसिद्ध देशजक दादाभाई नवरोजी के कुटुम्बी हैं श्रीर जो कि पारसी जाति में प्रसिद्ध नेता श्रव भी गिने जाते हैं, उन्होंने एक श्रत्युत्तम भाषण पारसी श्रीर हिन्दू-संगठन तथा श्रद्धि पर दिया। उन्होंने शापुरजी कावसजी होडीवाला की पुस्तक Parsees of Ancient India और Journal of the K. R. Camo Oriental Institute की पुस्तक Indo-Iranian Religion का हवाला देकर यह बतलाया कि हिन्दू श्रीर पारसी एक ही श्रार्यसंस्कृति के मानने वाले हैं।

श्रापीवर्त को पारसी भाषा में "श्रायीनां वीजो" Aryanam vojo कहते हैं। पारसियों का होम, (कोस्टों), यक्षो-पवीत, नियम वत वगेरह जन्म से मरणान्त तक के संस्कार हिन्दुश्रों से मिलते हैं श्रीर गोरक्षा उनके धर्म में निनान्त श्रावश्यक है। उनकी ज़न्यावस्था में श्राप्त, वक्षा, मित्र श्रादि का वृत्तान्व वैदिक शन्यों से मिलता है। वहां यम को यीम, मित्र को मिश्र, वृत्रहन् को "वेरीश्राष्त्र" लिखा है। डा० डाडें ने एक पुस्तक Studies in Parsee History by Principal Hodiwall of Juna Gadh College से बतलाया कि पारसी सहा से हिन्दु धर्म के लिये, श्रार्थसंस्कृति के लिये, मुसल्सानों से लड़ते रहे हैं श्रीर हिन्दुश्रोंकी सहायता करते रहे हैं। जिस समय गुजरात की राजधानी "संजाण" धी श्रीर हिन्दू

मूर्यदेखा हो ही रहा। आर्क रहे गहें में सी

) इन मार्ने घे

त उप्रतिहारी तथा उतन प्र

हरते पर को सिद्ध होना है वे। इनका नि

शाम्य ने दर ति तो इस दिन

जाह् रोना बहुव "साहित्य कहते

"का ऋषस्य यह "महिर्"

रसियों के गुरु

ं भगी पुजारी वसवर पार-

श्रपने में मिला रसी भार्यों की

इरपना प्राचीन चें ठाकि वे अपने

इंसन, संरिया

त मं श्राये वे सं

मानवे थे।"

₹

राजा पर मुसलमान महसूद वेगड़ा ने हमला किया था उस समय पारसी श्रीर हिन्दू दोनों ने मिलकर "महमृद् चेगढ़ा" को मार भगाया था। उसके वाद "महमूद वेगरा" ने ट्रसरी वार फिर गुजरात पर हमला किया, जिसमें बीर पारसी जनरल "अरदेशर" १४०० पारसी नौजवानों के साथ महमृद् वेग्रङ्ग से 🍾 श्रार्यधर्म की रत्ता के लिये रणभूमि में चौरतापूर्वक लड़ा श्रीर मारा गया।

7

গ্র

66

वे

में

Ī

ह

पः

ৠ

q:

**ST** 

1

श्रव भो पारसी हिन्दू सङ्गठन में शामिल होकर श्रार्थ-संरकृति की रचा के लिये तत्पर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानी धर्म वर्वरता Barbarity फैलाने वाला कूर धर्म है। श्रायं-धर्म सब से थ्रे प्र है। फ़ारस के ईरानी मुस-लमानी धर्म को छोड़कर आर्यधर्म की ओर आरहे हैं और वह दिन दूर नहीं है जब कि श्रार्यसंस्कृति का राज्य फिर 🖠 से सारे संसार में स्यापित होगा।

वन्दोंने गुद्धि, दिततोद्धार श्रीर कलकत्ता हिन्दू सभा फे ठहरावों का ज़ोर से समर्थन किया श्रोर निजाम हैदराबाद की धर्मान्धता तथा उसका मालवीयजी के प्रति अन्याय का घोर विरोध किया और हिन्दू महासभा को ऋपील की कि यद्यपि हिन्दू महासभा ४० करोड़ वीद्धों श्रीर पारसियों की श्रपने में समितित समकती है तथापि वे समूह रूपेण इसमें समिलित "हिन्दू" नाम के कारण नहीं होते ताकि सब इस में मिल जायें। श्रतः इसका नाम 'श्रावं महासभा' रख दिया जाय।

युर्जर-जाति का आर्यजाति में प्रवेश

षह्तसे ऐतिहासिकों का मत है कि हुणों के साथ साथ

girt fire en eris arinerii ş - ज्यादे सेन्स्य गुरुष्तु र (len my from क्लोरेड समार्थ हरू मिन मोरे के निकास द मीतिह प्रदेश गाउँ । १० । गुलान हे पुराने अन्तर्भ " substitute att लाम्हं रंग्यू है. प्रस्माहिक हुने दहारे कर नाम में जीवर है। कर्गान . मर इति वे प्राप्तिक व है। बान्त हैं है है है है और गूर्त है है है है है ही नान में बहुत कुछ है। बिन्द्राति ने द्वार ने देखना सम्बन्धाः स्टब्स्

स्ति हार देश होते हैं THE WARTER STATES हिन्दू भागे है निक दिल्ल कर केर

गवतीमण परित्रमेग कर्ने

में जीवपुर है जिसे हैं के कर कर बातों के पूर्वत हैं कीर के क्या है।

1

, ·

ता किया था र "महमूद देगाँ गढ़ा" ने दूसरीक र पारसी जनव थ महमूह देगारि दीरतापूर्वक त

मेल होकर इतं होने यह भीका फीलाने वाता है एस के क्यांने हैं रोर आरहे हैं हो हैं ति का सावा ति के

कता हिन्दू सन्ना । निजाम हैदार्ग प्रति श्रम्यार्ग । को श्रपीत की । श्रीर पार्यतियों । ने समूह रूपेण । होते ताकि सर्ग । होते ताकि सर्ग ।

ते में प्रवेश त. हुणें के साथ की गुर्जर लोग भी विदेश से आये थे और पहले पहल ये लोग भीनमाल तथा गुर्जरत्रा श्रर्थात् गुजरात देश से, जिसकी पुराने ज़माने में लाटदेश कहते थे, ज्ञाकर वसे थे। कुछ काल के बाद ये लोग तमाम भारत में फैल गये। चीनी यात्री यूनचंग ('Yuanchwang ) लिखता है कि राजस्थान में सातर्वी श-तान्दी के प्रथम भाग में ही गूजर लोग हिन्दू जाति में इतने मिल गये थे कि इनको सब चत्रिय मानते थे और यही गुजर प्रसिद्ध 'प्रतिहार राजपून वंश' क्षत्रौज में जाकर कहलाया। गुजरात के ''कुनवी" राजस्थान के ''गुर्जरगींड़ ब्राह्मण्'' श्रीर " बड़गुजर राजपूत" सव इसी वंश के हैं । कई प्रान्तों में इनका राज्य भी होगया था। पंजाब का गुजरांवीला तथा गुजरात ज़िला श्रीर वम्बई प्रांत का गुजरात श्रवतक इसी नाम से प्रसिद्ध है। महीपाल, महेन्द्रपाल राजाश्रों को राजशे: खर कवि ने "रघुकु लंतिलक" लिखकर रघुवंशी प्रकट किया है। वास्तव में ये लोग विदेशी थे। ये लोग श्राज तक एशिया श्रीर यूरोप के बीच में "कहज़ार" (जो कि गूजर का श्रपभ्रंश है) नाम से एक वहुत बड़ी संख्या में बसते हैं। इनको भी हिन्दुजाति ने अपने में मिलाया था श्रीर अपनी आर्यु-सभ्यता इनको सिखाई थी।

इन्होंने शुद्ध होकर अपने हिन्दू नाम रक्खे। जैसे "वत्स-राज" "नागभट्ट" "रामभद्र" आदि और अपने नाम के आगे हिन्दू-घर्मों के नाम लिखने लगे, जैसे "परमवैष्णव" "परमभ-गवतीभक्त" परममाहेश्वर" आदि २ इन गूजरों के सम्बन्ध में जोघपुर के शिलालेख से यह प्रमाणित होता है कि ये परि-हारों के पूर्वज हैं और ब्राह्मण पिता और चित्रय माता से "परिहार" राजपूत उत्पन्न हुये। चालूक्य-वश जिसने भारत मं राज्य किया वह भी इन्हों गुजरों की संतित हैं श्रीर यह पीछे से "सोलङ्खी" राजपूत कहलाये। इसी प्रकार चौहान श्रीर परमार राजपूत भी यहीं वाहर से श्राकर हिन्दू बनाये गये श्रीर सब मिलजुल गये। चौहानों का पहिला राजा "पृथ्वी-राज विजय" के श्रनुसार "वासुदेव" हुश्रा श्रीर इस वासुदेव का राज्य छुठो शताब्दी में मुलतान में था। इसके सिक्कों पर "ससीनीयन परहवी" भाषा लिखी है, इससे झात होता है कि यह भारत के वाहर से श्राया था श्रीर ब्राह्मण बन गया।

3

इस वंश का दूसरा राजा "सामन्त" हुआ श्रीर उसके लिये विजीलिया का शिकालेख सिन्ध करता है कि वह ग्राह्मण्या। श्रतः चौहान राजपूत ब्राह्मणों के वंशज हैं। "कपूरमंजरी" में लिखा है कि ब्राह्मण् कि "राजशेखर" ने चौहान वश की कन्या "श्रवन्तोसुन्दरी" के साथ विवाह किया। इनका "वत्सगोत्र" था। इस प्रकार चौहान पहिले ब्राह्मण् थे फिर चित्रय वन गये। "तालगंड" (मार्रसोर) के शिलालेख से प्रमाणित होता है कि कदम्ब भी पहिले ब्राह्मण् थे फिर चित्रय वन गये। कदम्बों के विषय में लिखा है कि "मानव्य श्रवि" की संतित "हारितपुत्रों" ने तीनों वेद पढ़कर ब्राह्मण्पद को प्राप्त किया श्रीर क्योंकि इनके घर के पास कदम्ब का वृत्त था, इस वास्ते यह कदम्ब कहलाये। इसी इन्ल में "मयूरशमंन्" नामक वीर योद्धा हुआ श्रीर उसका पुत्र "कंगवर्मन्" हुआ। श्रर्थात् सातवीं शताब्दी तक ब्राह्मणों से चित्रय ही जाते थे श्रीर कोई जाति पांति का वन्धन नहीं था।

जिस प्रकार "प्रतिहार" ब्राह्मण श्रीर चत्राणी से हुये उसी

प्रकार कदस्य शी जादारे से " श्रीर कदानों हा गाद सन्तान रसी "मयूरशमंत् में रिक्स अपहार स्थान से १२०.० र म कर उनकी "मारंसोर" है ५० विद्यमान है और "इविह" : 'सिंद" जाि मा 'म्रः दिन्द पुतिकात भगवशीतुरा .... हुआ। ये तीम "रिकानिक" "सगारतज्ञ" पर्वत, पांचान हे से त्राते थे त्रीर अस्तानः "ब्रेडिवन' समादतत्त हो 🗤 में सपारतच की सीना में सिमिलित हो गये। दान्। वाहाए श्रपने शाहो 'अंतर इन्हीं गुजरों का बहु। प्राने , जिसके अवतक सिन्हें निक्ते ह "वस्त्रः" वक्त होते थे। सन एक जातियों को श्रवतक सब से हस हैं। सिंधे बहुद्धर मुद्धि का क्य

मेत्रिक जाति का वैमे तो सृष्टि हो स्पानिहाँ (विविष्ण ) पर हुई क्रीर वहा लगातार आकर आध्यांवर्ष में व हिसने भारत न है और गर । प्रकार चीहान हिन्दू बनावे शवे राज्ञ "वृध्यी-ार एम वासुदेव तंद सिंही पर हात होता है कि वन गया। । धौर उसके तिने किया प्रहर ।"इप्रमंहरी" चौरान चंशकी रिया । इनका ने ग्रहान धे किर के जित्र लेख से व्याल्य धे किर

ग है कि "मानव

वेद पहकर ब्राह्मप-वर के पास कदाव

नाये। इसी इन में

र्घार इसका पुत्र

ची तक ग्रामणी से

को यन्धन नहीं था।

क्त्राणी,से हुये उसी

マンサスト

प्रकार कदम्ब भी ब्राह्मणों से चित्रिय वन गये, क्योंकि चाल्क्यों श्रीर कव्मवीं का गाढ़ सम्बन्ध ही गया था। कव्मव जाति के इसी "मयूरशर्मन्" ने हिमालय के पास के "श्रहिछत्र" के श्रग्रहार स्थान से १२००० ब्राह्मणीं को लाकर श्रग्निहोत्र करा-कर उनको "माईसोर" में वसाया। ये अवतक माईसोर में विद्यमानं हैं श्रीर ''हविक" ब्राह्मण कहलाते हैं। इसी प्रकार ''सिंद'' जाति भी ''श्रहिछुत्र'' से श्राई श्रीर इनका ''नागध्वज पुलिकाल भगवतीपुरा परमेश्वर" वड़ा प्रतापी नागराजा हुआ। ये लोग "शिवालिक" पर्वत, "हिन्दुकुश" पर्वत, "सपादलच्न" पर्वत, पांचाल देश के ऊपर के आग की तरफ़ से त्राते थे त्रीर भारतनिवासियों में मिल जाते थे। यह "श्रैहिछत्र" सपादलच की राजधानी था। मुसलमानी काल में सपादलचा की सीमा में श्रजमेर, मारवाड़ श्रीर पंजाव सम्मिलित हो गये । दिल्ला के श्रौर उज्जैन के बहुतसे ब्राह्मण श्रपने श्रापको "श्रहित्तेत्र" से ही श्रावा वतलाते हैं। इन्हीं गूजरों का वड़ा भारी राजा "प्रकाशादित्य" हुआ है, जिसके श्रवतक सिक्के मिलते हैं श्रीर इनके विवाहसम्बन्ध "वरादाद" तक होते थे। इन सब गुजरों की भिन्न २ चन्निय जातियों को श्रवतक सब से उच श्रग्निकुल राजपूत मानते हैं। इससे बढ़कर शुद्धि का क्या उत्तम प्रमाण होगा ?

### मैत्रिक जाति का हिंदू होना

वैसे तो सृष्टि को उत्पत्तिही सब से ऊंचे स्थान "तिब्बत" ( त्रिविष्टप ) पर हुई श्रीर वहां से श्रार्थ्य लोग बराबर लगातार श्राकर श्रार्थ्यावर्च में वसते रहे परन्तु उन्होंने कभी

भी जाति पांति के संकुचित बन्धन नहीं लगाये श्रीर जो जो मनुष्यों के समृह श्राते रहे उनसे लड़ भिड़ कर भी उन्हें श्रपनी सभ्यता सिखाकर श्रपने में मिलाते रहे। ४ वीं शताब्दी में हुणों के साथ २ कई जातियां श्राई जिनका कि हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं श्रीर हम यह भी दर्शा चुके हैं कि उन सब को हिन्दू जाति ने श्रपने में हड़प कर लिया। उन्हीं हुणों के साथ मैत्रिक या "मिहर" जाति श्राई। इसी मिहिर का श्रप-श्रंश मेर है श्रीर इन मैत्रिकों में बहुभी बड़े ही प्रतापी राजा हुये हैं। गुजरात के नागर ब्राह्मणों का इन्हीं बहुभियों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। यद्यपि ये लोग गुजरात के बढ़ौदा राज्य के विसनगर में रहने से नागर ब्राह्मण कहलाये, परन्तु वास्तव में ये उत्तर हिन्द के नगरकोट में पहिले वसते थे, जो वंग्रुल में गये वे वहां मिल गये श्रीर इसी प्रकार जो भारत के श्रन्थ श्रांतों में गये वे वहां मिलजुल गये।

i

1

î

Ę

5 54 m

भारत के ब्राह्मणों में नागर ब्राह्मण सब से श्रं कर माने गये हैं। H. Risley ने (जो भारतवर्ण में प्रसिद्ध जातीय तत्त्वान्वेषक माने गये हैं) श्रपने Castes and tribes of India नामक पुस्तक में लिखा है कि नागर ब्राह्मणों की तहक़ी- क्षात करने पर मालूम होता है कि सिकन्दर ने जब भारत पर श्राक्षमण किया तो उसकी सेनाके कई सिपाही यहीं भारत में वसगये। उन लोगों ने यहां को क्षियों के साथ विवाह कर लिया, उससे जो सन्तान उत्पन्न हुई वह नागर ब्राह्मण कह- लाई। इनमें सब हो रीति रिवाज वे ही हैं जो यूनानियों में पाये जाते थे। इसकी पुष्टि इनके सिर श्रीर नाक के नाप से

भी होती है शोधिः उन्हा के नार से मित्रती है।

क्रोंकि ४ वे १,उ व्हें उन्ह का प्रमात नहीं वित्र राज व भी तैसा २ काम करवे नर देने

पृथितंगाः वीहर है ना उ श्रमत वीहत है और हिन्दे स सार मेर हरनारे महे हैं. पूर्वों है तीत मी है। राज्य प्र इतिहान में वीहत, प्राच्य हैं के ने प्राप्त की हो की की नहीं करना चाहिया।

प्राचीन काल में :

1

विय पाउर गृह ! कार हैं ;
समय २ वर ज्ञारत है हैं गैं : हा
हत ज्ञातियों के प्रतिहित्त
आर्थ या और प्रान्तिकार हैं
हम यहां ए० राम्तिकार है
देवानन् कालेज क्यां प्रान्तिकार

अक्रवानिस्तान, बोनान करि और माल का दुर है, कर्ता अ

-----

W,

भो होती है जो (Indo Scythian) जाति के सिर श्रौर नाक के नाप से मिसती है।

क्योंकि १ वीं शताब्दी तक कोई भी जन्म से जाति मानने का प्रमाण नहीं मिलता इस वास्ते ये नागर ब्राह्मणों के पूर्वज भी जैसा २ काम करने लगे वैसे २ कहलाने लगे।

पृथिवीराज चौहान के वंशज श्रजमेर मेरवाड़े के कई मेर श्रमल चौहान हैं श्रीर "मिहिर" चित्रयों से सम्बन्ध के कार-ए शायद मेर कहलाने लगे हों, क्योंकि मेरों में श्रन्य राज-पूतों के गोत्र भी हैं। राजस्थान के राजपूतों को श्रपने प्राचीन इतिहास में चौहान, परमार, परिहार, सोलंखियों की उत्पिख देसकर इन चीर मेरों को श्रपने में मिलाने में ज़रा भी संकोच नहीं करना चाहिये।

### प्राचीन काल में आयों की विजय

िय पाठकवृन्द ! ऊपर की कुछ जातियें, जिनका संवन्ध समय २ पर भारत से होता रहा, हिन्दू-जाति में मिल गई । इन जातियों के अतिरिक्त आरम्भ में तो कभी सारा हो देश आर्य्य था और आर्यसभ्यता से प्रभावित था। इसके लिये हम यहां पं० रामगोपालजी शास्त्री रिसर्चस्कालर लिखित द्यानन्द कालेज धर्मशिकावली सं० १२ से कुछ अंश उद्धृत करते हैं।

श्रक्यानिस्तान, खोतान श्रादि देश, जहां इस समय जान श्रीर माल का डर<sup>े</sup> हैं, कभी श्रार्यदेश थे। गान्धार, जिसे

ति से स्टिक्ट को ति से स्टिक्ट को से स्टिक्ट को से साम कि साम कि

श्राजकल कान्धार कहते हैं, उसमें आर्य लीग रहते थे।
गान्धार देश के राजा सुबल की पुत्री गान्धारी से घृतराष्ट्र ने
विवाह किया था। ग्यारहवीं शताब्दी में भीमशाह श्रीर
त्रिलोचनपाल शाह काबुल में राज्य करते थे। उन दिनों
काबुल की राजधानी उद्भांडपुर थी जिसे श्राजकल उँड
कहते हैं।

1

इन दृष्टान्तों से मालूम होता है कि किस प्रकार कायुल श्रीर क्रान्धार देश श्रायों की सम्यता से भरे हुए थे। श्राप्टा-ध्यायी ग्रन्थ का बनाने वाला महिंव 'पाणिनि' भी कार्य्य पठान था, वह पेशावर के समीप "शलातूर" जिसे श्राज कल "लाहूल" कहते हैं, उस गांव का रहने वाला था। कावुल में श्राय्यों के पीछे वौद्रो का प्रचार हुशा। वौद्ध लोग धर्म से बौद्ध थे. पर सम्यता में श्राय्ये ही थे। इसी कावुल में बौद्ध भिन्नुकों के कई विहार श्रीर मठ थे, जिनमें सहस्रों भिन्नु रह कर शिक्षा पाते थे।

काबुल का पुराना नाम कुना है। बुद्ध नात और बुद्ध पाल नाम के दो वौद्ध काबुल से चीन को गये थे। वहां जाकर उन्होंने चीनी भाषा में दो बौद्ध पुस्तकों का अनुवाद किया था। अफ़ग़ानिस्तान भी सब आर्य्य ही था, जो पीछे बौद्ध हुआ। सन् ७४१ ई० में उत्तरपूर्वीय अफ़ग़ानिस्तान के राजा के पास चीन से एक भिच्च-मएडल आया था। इस मएडल में 'धर्मधातु' भिच्चक सब का नेता था। इन उदाहरखीं से पता सगता है कि यह सारा का सारा इलाका कभी आर्य्य था।

तुर्किस्तान भी श्रार्थ्य-सभ्यता से भरपूर था। इसी इलाक्री

के पूर्वीत दिने हैं, बका हर व दवा हुआ संन्तर का तर क में जिता था। कि क्रार का विकित्सा का तिरा है। क्रार बता है, कि क्रार्थ कराव

14

इन्सन (तिने धात दयः नन्दं नामहद्दद्द वर्गः विद्यनः । टिका हा नीनीमा ने धानु । ।

मा बहित (ि क्रांत्र) अंभेज हैं, 'बोर में क्या के चहां से पह पार दिन की का देगों के दो पाल को की की की सिन में इंड, बदा, नित्र की समय सार्व हुई है। एक देश में आयंसम्बन्ध का कार्य

तस्यिता, दिने काउ हन । विद्यो जिले में, स्वापकाना केन्स कुमा (कावल ) वह नहार । हलाके को वस्त्रपार केन्द्र है । इ हमा नाम श्रामकस्य नामका है।

वस्ता में भी कार्यनामा के बारवीक है। पाएड ने जिल करा छल्य की बहित थी। एस कर्यन जां कीय गरें। ज्याति में पूरणां! में भोतकार पें. करते थे। स्वर्षिण इसे काउकतें।

केत प्रमाण भी द्वापान भी द्वापान भागत में के भागत में के

क्यात जी दुरा तथे व व व व व व व व का का का कि के के प्रमानिकान के कि प्रमानिकान के पूर्वीय दिस्से में, कचर नाम के गांवों के पास, भूमि में द्वा हुआ संस्कृत का एक प्रन्य, मि० सावर को १८६३ ई० में मिला था। इस प्रन्य का नाम 'नावनीतक' है। इसमें चिकित्सा की विषय है। इस प्रन्य का वहां से मिलना सिद्ध करता है, कि कभी आर्य्यसम्यता वहां भी थी।

कुत्सन ( जिसे श्राज कल खोतान कहते हैं ) में "शिचा-नन्द" नामक एक वड़ा जिद्वान् पडित रहता था। इसने 'त्रिपि-टिका' का चीनीभाषा में श्रतुवाद किया था।

मध्य पशिया (Central Asia) में ''ह्यूगोविंक लर'' नामक आंग्रें ज़ ने, ''वोगाज़'' नामक जगह में जब खुदवाई करवाई तो 'वहां से एक पत्थर मिला, जिसपर ''हिटेटाईट'' श्रीर 'मिटानी'' देशों के दो राजाश्रों की सन्धि ( खुलह ) खुदी हुई थी। उस सन्धि में इंद्र, वहण, मित्र श्रीर नासत्य देवों का नाम लेकर शपथ खाई हुई है। इस से पता लगता है। कि मध्य पशिया में श्रार्थसभ्यता का कभी पूरा ज़ोर था।

तच्चित्राला, जिसे आज कल Taxila कहते हैं, जो रावल-विंडी ज़िले में, सरायकाला स्टेशन के पास है, वहां से लेकर कुआ (कावुल) तक तचवंशी चित्रियों का राज्य था। इतने इलाके को तच्छलड कहते थे। इसी तच्छलड का विगड़ा हुआ नाम आजकल ताशक्तन्द है।

यत्तस्त में भी भार्य्यसभ्यता थी। वलस्त का पुराना नाम वारुद्दीक है। पाएड ने जिस माद्री से विवाह किया था, वह शुल्य की विद्दन थी। शुल्य बारुद्दीक जाति में से था। वारुद्दीक 1

1

1

3 ;

का नाम तो संस्कृत के पुराने ग्रन्थों में बहुत श्राता है ग्रौर इस में तमाम श्रार्थ्य लोग रहते थे यह भी सिद्ध है।

'एसीरिया' में भी श्राय्येसभ्यता थी। वहां के पुराने राजाश्रों के नाम "सोशात्र, श्रार्त्तात्म, सुतरण, तुपरत" श्रादि २ सिद्ध करते हैं, कि वे लोग भी संस्कृत बोलते श्रीर इसी प्रकार के भावो वाले थे।

चीन का तो कंहना ही क्या ? यह तो था ही श्रार्थ्यदेश ।
युधिष्टिर के राज्याभिषेक Coronation पर, चीन का 'भगइत्त' राजा श्रार्थ्यावर्त्त में श्राया था, ऐसा महाभारत में लिखा
है । चीन का प्रसिद्ध लेखक "श्रोकाकुर" लिखता है कि
Lo-yang देश में कंभी दस हज़ार श्रार्थ्य परिवार रहते थे ।

"वुद्धभद्र" नामक एक भारतीय सन् ३६८ ई० में चीन में पहुंचा था। उसके पीछे सन् ४२० ई० में "सङ्गवर्मी" सन् ४२४ ई० में "गुणवर्मन" जो कि काबुल के महाराज का पीत्र था, सिंहल और जावा द्वीपों को देखता हुआ चीन में पहुंचा था। सन् ४३४ ई० में वुद्धभिज्ञिणियों का एक सङ्घ धर्म-प्रचार के लिये चीन को गया था, जहां भारतीय चीन में गये, वहां फाहियान, ह्यून्साङ्ग, ई-त्सिङ्ग आदि २ कई चीनी यात्री भी भारत में शिक्षा पाने के लिये आये थे। इससे मालूम होता है कि चीन में भी आयं सभ्यता का कभी भारी असर था।

#### जापान

जापान के प्रसिद्ध विद्वान् "तकाकसु" लिखते हैं कि आर-

तीवों ना ज्ञान है सह कर सेमारेगर फान में विदान भैनाने रहे हैं। उनहां बहुर नामक प्राचन हो साम्बद्ध ग्रा मेर्ड पत और दुगे हिन है.. (ब्रोस्टा) में कर मार क यहां तमने जार्ने हैं हैं हैं। उसने झाना सर्ग कर्न गर्न . ही बतहा मृतु हुं। मन् हें ह समाविका हा है जिल् हुए हैं। बर्रात हैं। इस्ट्रें पुरुष वर्ग पहुंचा या। वर रम हैं से बातवान भी दुरंदः। बहाती लिति है प्रश्न कर अह भारत हा स्वा उत्तर है । इसे What Japan steet I: ! 1.

ı)

1 15

\*'5

हुत आता है ही सिद्ध है।

। वहां के उपंत रा, तुपरत" प्राहिः बोलते झार ह

ो घा हो प्राप्ति। पर, चीनका पर । महाशास्त्र में हि क्रिं" तिवता ही र्च परिवाद रहते थे। के

त् ३६= ई० में चीरी "सहवर्मी सन्<sup>हा</sup> रद्वाराज का वीष ह गा चीन में गहुंचार क सङ्घ धर्मजी विय चीन में गये, ब र कई चीनी गाड़ीर । इससे मादम हैं

खु" <sub>विस्ति हैं</sub> हि<sup>ई</sup>

कभी भारी श्रंतर

सीयों का जापान के साथ बहुत गहरा सम्बन्ध रहा है। समय २ पर भारत से विद्वान लोग जापान देश में शिक्षा फैलाते रहे हैं। उसका कहना है कि "वीधीसेन भारद्वाज" नामक ब्राह्मण जो जापान में ब्राह्मण पुरोहित के नाम से मशहूर है पक श्रीर पुरोहित के साथ चम्पा के रास्ते से Osaka (श्रोस्का) में श्राया था।वहां से Nara (नारा) में श्राया था। यहां उसने जापानियों को संस्कृत पढ़ाई थी। शिचा देते २ उसने अपनो सारी आयु वहां गुज़ार दी श्रीर अन्त में वहां ही उसको मृत्यु हुई। नारा में प्रभी तक भी उस ब्राह्मण की समाधि वनी हुई है, जिस पर प्रशंसात्मकपद्य Poems तिसे हुए हैं। सन् ४७३ ई० में दिल्ली भारत का बोधिधर्म नाम का पुरुष वहां पहुंचा था। वहां उसकी राजपुत्र शोटोकु (Shotoku) से बातचीत भी हुई थी। जापान के "होरिज़ी" मन्दिर में चङ्गाली लिपि के प्रन्य श्रव तक भी पड़े हुए हैं। जापान पर भारत का क्या उपकार है, इसके लिये तकाकसु का एक लेख What Japan owes to India पढना चाहिये।

मिश्र देश में यद्यपि ,इस समय इसलामी सभ्यता है पर पुराने काल में यहां भी श्राय्यंसभ्यता का ही श्रासर था। Mr. Walles Budge ने मिश्र श्रीर काल्डीया पर एक ग्रन्थ लिखा है उसमें सृष्टि को जो पैदायश उसने लिखी है, ठीक वैसी ही सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन शतपथ ब्राह्मण ११-१-६-१ में मिलता है। इस लेख से ज़ाहिर है कि किस प्रकार वहां कंशी आर्यभावं थे। Brugsch Bey (ब्रोगश वे) जी एक मृशहूर मिस्री विद्वान् है लिखता है कि मिश्र देश के लोग भारत से मिश्र में श्राये थे।

#### ( 83)

संस्कृत को एक पुरानी कथा मनुमत्स्य की कथा ब्राह्मण् श्रन्थों में श्राती है। थोड़ी सी तबदीली से यह कथा यूनान, मिस्सर, श्रायरलेंड, बैबेलोनिया के पुराने शिलालेखों वा पुस्तकों में मिलती है।

#### जावा

1

ŧ

Ĭ

₹

हिन्द तथा प्रशान्त महासागरों के वीच भारतीयद्वीप समूदों में जावा एक मुख्य द्वीप है। संस्कृत प्रन्थों
में इस का नाम यवद्वीप श्राता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री
फाहियान ने भी इसे यवद्वीप ही लिखा है। संस्कृत में
यव का श्रर्थ है "जी" यव का ही श्रपश्रश पीछे जावा वना है।

जावाद्वीप का च्रेत्रफल ४६,१७६ वर्गमील है। यद द्वीप पूर्वी तथा पश्चिमी इन दी भोगों में यटा हुम्रा है। इसकी राजधानी "यटेविया" है। ईसवी सन् से कई वर्ष पूर्व कलिझ- देशीय श्राय्यों का एक दल बहुतसो नावों पर सवार होकर पहले जावा में पहुंचा था \*। उन साहसी भारतीयों ने वहां जाकर जड़लों को साफ किया, श्राम श्रीर सहकें घनाई, श्रुच्हें भरनों श्रीर निद्यों पर श्रावास स्थान चनाकर इस भूमि को सुन्दर देश बना दिया।

समय २ पर भारतीय वहां जाते रहे । भारतीय श्रार्थ्य लोगों की सभ्यता के भन्नावशेष श्रव तक भी इसी वात को

\* नाट—भारतीयों का पोत निज्ञान तथा बाहर जाना इसके लिये देखों A History of Indian Shipping and Maritime activity from the earliest times by Radhakumud Mookerji and Hindu Superiority by H. B. Sarda. सिद का में है है या। गीरा क दात होते गीरा पार्का गान्य स्मानीहा हु गीर हम महाद्वेती है है पारा महा यारे हुने हैं यारे हुने हैं

> म्बानिक है। है है के का स्वतिक है। है है है स्वाहित्स है है है

देश है हैं। देश में गुहार है। साथ जाता है? वहाँ डाउँ रहे।

तिम प्रदा वेसे ही ति है का के आति में मृतिहार के वहां भी महित्र के वहां भी महित्र के वैत काल में करें हैं के मृतिहास ही न

. इत समय औं हार

THE STATE OF THE S

(83)

त्य की कथा व्राह्मण र यह कथा यूनान, राने शिलातेखों वा

gradupist E.

ते के वीच भारती है। संस्कृत प्रत्यों प्रसिद्ध चीनी यात्री खा है। संस्कृत में वंश पीछे जावा वना है।

द वर्गमील है। यह
में वटा हुआ है। इसकी
से कई वर्ष पूर्व कलिकतावों पर सवार होकर
तावों पर सवार होकर
ताहसी भारतीयों ने वहां
सि श्रीर सहकें धनाई,
सि स्थान बनाकर इस

ताते रहे । भारतीय श्रायं य तक भी ईसी वात को यान तथा वाहर जाना इसके त Shipping and Marita est times by Radha u Superiority by H. B. सिद्ध कर रहे हैं, कि आरतीय सभ्यता का वहां साम्राज्य था। 'फिहियान' जो गक्षा के मार्ग से लद्भा और फिर वहां से जावा होते चीन गया था, लिखता है कि हिन्दुओं का जावा पर अधिकार था। जिस नौका पर वह चीनी यात्री सवार था उस नौका के नाविक सब आर्य्य थे। यद्यपि यहां के मन्दिर इस समय दूटे पड़े हैं, लोगों की आषा और धर्म बदल गया है, पर तो भी ध्यानपूर्वक अनुशीलन से पता लगता है कि अभी तक भी जावा में प्रत्येक बात में हिन्दू सभ्यता के चिद्ध पाये जाते हैं।

जावा के श्रादिम निवासियों में यह कथा श्रव तक भी प्रचलित है कि सन् ई० ७४ में 'श्राजीसक' नामक गुजरात का प्रभावशाली राजा जावा में श्राया था।

जावा के प्राचीन इतिहास से पता चलता है कि ६०३ ई० में गुजरात के राजा ने श्रापने पुत्र की ६००० साथियों के साथ जावा भेजा। इसी प्रकार समय २ पर भारत से लोग वहां जाते रहे।

जिस प्रकार भारत में श्रायों के विचार वदलते रहे, वैसे ही इन के साथ सम्बन्ध रखने वाले श्राय्यं भी बदले । भारत में मूर्तिष्जा श्रारम्भ हुई, फिर जावा में भी यही भाव उत्पन्न हुशा। जब भारत में मन्दिरों की स्थापना हुई, तब वहां भी मन्दिर बनने लगे। विशेष करके ये वातें वीद्ध श्रीर जैन काल में हुई हैं, क्योंकि इन से पहले तो भारतीयों में मूर्तिपूजा ही न थी।

इस समय भी जावा में जो खोज हुई है उसमें वीद घौर

हिन्दू संस्कारों के मन्दिर मिले हैं। "बोरोबोदार और कम्बनम" में चौद्धों के और "वेतुमस, वेजेलन, कादू, जौर्क, जोकारता, सुराकारता, सामारंग, सुरावाया, केंद्री तथा पोविङ्गलों" आदि प्रान्तों में हिन्दू-मन्दिर मिले हैं। इन मन्दिरों में कई प्रकार के शिलालेख हैं। इनमें बहुतसे लेख बर्लिन (जर्मनी) के अजायव घर और स्काट लैएड के मिएटो हॉउस में पड़े हैं। इन लेखों में वौद्ध और हिन्दूधर्म सम्बन्धी वाते है।

i

3

ā

ί

7

ž

ş

3

१४ वीं शतान्दी तक आर्यसभ्यता तथा आरतीयों का प्रभाव जावा में रहा। पीछे १४ वीं शतान्दी में मुसलमानों ने इस द्वीप पर आक्रमण किया। अपनी धर्मान्यता के अनुसार यहां भी मुसलमानों ने जाव! निवासी हिन्दू और बौद्धी पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये, मन्दिर तोड़े और उन्हें अपने इस्लाम धर्म में वलात्कार से प्रविध किया।

फुछ समय के अनन्तर डच लोगों ने अपनी दृष्टि इसद्वीप को ओर उठाई। उन्होंने मुसलमानों को परास्त करके इस द्वीप को अपने आधीन कर लिया। इस समय यह द्वीप डच सरकार के आधीन है। इस द्वीप में चीनी, मुसलमान, यूरी-पीय और जावा के आदिम निवासी लोग निवास करते हैं। गणना में अभी भी संख्या मूल निवासियों की अधिक है।

# काम्बोज-जाति हिंदू बनाई गई।

काम्योज स्त्रिय भी वाहर से आये और' आर्यजाति में हज़म होगये। आज कल ये काम्योज (कमो) हिन्दू जाति को उपजाति है। अमृतसर में इस जाति की कान्फ्रेंस हुई ची। हिन्दू सानि में • जाता। ये कामने व कि एन्होंने निदेशों में 'स्याम' के उत्तर पूर्व मा कामने हिन्दा है। हैं संयुक्त नाम 'दिने -उत्तरीभाग रानिकन्, के चार्तना अपना र क्यों व उन्नोहिया में किसी साम

F. .

जारां की आति था | दंदी नाइना में । दिवन, १२ लाख वाक् दिव्यू और ४० लाख भी कम्बोदियन और जो पक हतार हिन्दू हैं। मलाया होग भारः सम, जो अनाम है गांधी के अनुसार्या है। वे सन

करवीहियां का रिजालेख तथा मृदियां अ के तब विज्ञानों ने निस्तय बीद धर्मानुपायां तीम रहते जिसका सीनी साथा में 100 अपना नाम "अतस्मा" तिबोदार घीरमानवमां कार्, डॉर्ब, डोकारना, बेंटरी नया पोनिकतों । इन मन्दिर्त में कर्द () में तेन घनिन (डार्ननी) मिन्हो हांडम में परे हैं। इसर्वा पाने हैं।

MATERIAL ENGINE

ता तथा आरतीयों का इतायों में मुसलमानों जोधमीन उता के शतुसार विस्तृ श्रीर पीड़ी पर दर तीड़े श्रीर कहें श्रपने किया।

तों ने सापनी दिए सिडीप को परास्त करके इस इस समय यह द्वीप डवं जोनी, मुसलमान, यूरी लोग निवास करते हैं। सियों की श्रविक हैं।

वनाई गई। गये और श्रापंजाति में ज (कमो) हिन्दू जाति ज (को कान्मेंस इर्र थी। हिन्दुजाति में अब इन से कोई भेदभाव नहीं समभा जाता। ये काम्योज आर्यजाति में आकर इतने दृढ़ अङ्ग बने कि इन्होंने विदेशों में जाकर विदेशियों को भी आर्य बनाया। 'स्याम' के उत्तर पूर्व और दिल्लिण में एक बहुत विस्तृत काम्योज या कमयोहिया देश है। उस पर फ्रांस की प्रभुता है। उसका संयुक्त नाम 'Indo-China' है। इस विस्तृत देश का उत्तरीभाग टानकिन, पश्चिमी अनाम और दिल्लिणी कोचीन-चाईना अथवा कम्योडिया कहाता है। इसी अनाम और कम्योडिया में किसी समय हिन्दुओं का राज्य था।

'जावा' की भांति इस द्वीप को भी भारतीयों ने ही वसाया था। इंडो चाइना में १२० लाख अनामी, १४ लाख कम्यो-डियन, १२ लाख लाउस, २ लाख चम और मलाया, १ इज़ार हिन्दू और ४० लाख असभ्य जङ्गलो आदमी रहते हैं। अना-मी कम्योडियन और लाउस नाम के अधिवासी वौद्ध हैं, जो एक हज़ार हिन्दू हैं, वे सब के सब तामिल हैं। चम और मलाया लोग प्राय: मुसलमान हैं, उनमें से कोई २४ हज़ार चम, जो अनाम के वासी हैं, बहुत प्राचीनधर्म ब्राह्मण-धर्म के अनुयायी हैं। वे सब शैव हैं और अपने को 'चमजात' कहते हैं।

'कम्बोडिया' का संस्कृत नाम काम्बोज है। उस देश के शिलालेख तथा मूर्तियों श्रोर मन्दिरों की बनावट से संसार के सब विद्वानों ने निश्चय किया है, कि यहां भी हिन्दू तथा बौद्ध धर्मानुयायी लोग रहते थे। काम्बोज का प्रथम राजा जिसका चीनी भाषा में Kiaochiw-jan नाम लिखा है, उसने श्रापना नाम "श्रुतवर्मा" रक्खा था। वर्मा वंश का राज्य उस

(88)

देश में उसी से आरम्भ होता है। श्रुतवर्मा ने हो विशेष रूप से वहां आर्यसभ्यता का प्रसार किया है। यह राजा अपने आपको की एडन्य गोत्र का वताया करता था। अपने वंश का नाम उसने सोमवश वताया था। ४३४ ई० से २०२ ई० तक वर्मन् वंश का वहां राज्य रहा। इतने काल में २४ राजाओं ने राज्य किया।

ईसा की छुठी शताब्दी में इसी वंश में एक राजा हुआ है जिसका नाम ''अववर्मा" था। प्रतीत होता है, उस समय आर्यावर्त देश की तरह उधर भी पौराणिक धर्म फेल गया था। इसी से वहां भी "अववर्मा" द्वारा एक शिवमन्दिर की स्थापना का वर्णन मिलता है। शिवलिंग के साथ २ उसने भिदर में रामायण, महाभारत और पुराण ग्रन्थ भी रखवाये थे। उसने मन्दिर में एक ग्राह्मण की नियुक्ति को जो प्रतिदिन इन ग्रन्थों की कथा किया करता था।

सातवीं शतान्ही में इसी कुल में एक "ईशानवर्मा" नामक राजा हुआ। उसने श्रपनी राजधानी का नाम वदल कर श्रपने नाम से "ईशानपुर" रक्खा। जो भारतीय काम्वीज में गये थे वहां भी नगरों के नाम उन्होंने भारतीय नाम पाग्हरङ्ग, विजय, श्रमरावतो आदि ही रक्खे थे। वहां से जितने शिलाखिय प्राप्त हुये हैं सब संस्कृत में हैं और उन पर श्रन्द Era भारतीय शक राजा का वर्ता गया है।

एक शिलालेख से यह भाव निकला है कि भारत का एक वेदवित् " अगस्त्य " नामक ब्राह्मण था। उसका विवाह स्रातवीं शताब्दी में काम्बोज वंश की राजपुत्री "यशोमती" से

हुआ या। उनहा हुत का अभिकाल करा । प० दिमाहर कर्म हु है मान प्राप्त कि हु कि । "स्टनक्सी" का

۱۱<sup>۱۱</sup>,

वतां शहर प्रश्नित प्र तिता न हो सहरा हा ! चामित्रा हतान हा ने दे भारत यक्तान या । ? धर्मकाम प्रा हुम ए और स्वतंत्र हे हिस्स " े कि बाहर प्रहार के

काशोहिया के निर्दे हिन्दू धर्मशालों के क्रून कि मरने के पीर्च अर्रों के

शारत में नी के किया है जिस कर के किस तरह बहे घटे हैं।

.

*.*--

Ÿ

Ş

3

₹

9

Ē

Ħ

Ē

E

q

₹,

3

हैं। धुतकां ने हो तिर । र किया है। यह यह की ताम काना था। करे हैं र था। धार देवने न्हरीका । । इतके करत में रह यहाँ

Manager and the second second

मों मेंग में एक राग हर।

प्रमांत होता है, अ हर

में जीनाहिक वर्ष केन हैं।
"आग एक ग्रिमानिक हैं।
जिस्सा के साथ के हैं।
जिस्सा के साथ के हर्वें
जिस्सा के साथ के हर्वें
कि पुराग प्रथा भी हर्वें
को नियुक्ति की जोग्रीती

र में एक "श्वानमां" नग तो का नाम पटन कर करें भारतीय काम्बेड में गंगे परतीय नाम पाइतक, कि के। यहां से नितने कि है शीर दन पर शब्द कि

निकला है कि जात है जाहाण था। उसका विका की राजपुत्री 'यहोमठीं' है हुआ था। उसका पुत्र नरेन्द्रवर्मा हुआ जो वड़ा होकर राज्य का अधिकारी बना। दशवीं शतान्दी में यमुना नदी तटवासी पं० दिवाकर काम्बोज में गया। उसने वहां इतनी प्रसिद्धि और मान प्राप्त किया, कि वहां के राजा राजेन्द्रवर्मा ने अपनी पुत्री "इन्द्रलहमी" का पाणिप्रहण (विवाह) उससे फराया।

व्राह्मणों का इतना श्राधिपत्य था कि राज्याभिषेक इनके विना न हो सकता था। पं० दिवाकर, पं० योगेश्वर श्रीर पं० वामिश्रिन के नाम उल्लेखनीय है। इन् तीनों का राजा पर भारी प्रभाव था। नरेन्द्रवर्मा, गणित, व्याकरण श्रीर भर्मशाख पढ़ा हुआ था। ये तीनों राज्यणिडत व्याकरण श्रीर श्रथवंवेद के पणिइत थे। शिलालेखों से पता मिलता है, कि व्याकरण के प्रसिद्ध प्रन्थ मंहाभाष्य तथा दर्शन, मजुस्मृति श्रीर हरिवंश पुराण का भी उधर विशेष प्रचार था।

कम्बोडिया के निवासियों के जन्म, मृत्यु श्रादि संस्कार हिन्दू-धर्मशास्त्रों के श्रद्धसार होते थे। उनका विश्वास था, कि मरने के पीदे प्राणी शिवस्तोक में जाते हैं।

शारत में ज्यों २ सूर्तिपूजा का प्रचार हुआ त्यों २ बाहरी इपिनवेशों में भी आते जाते भारतीयों में, यह भाव पैदा होता गया। मूर्तियों में वहां शिव, उमा, शिक्क, विष्णु, सागर में नाग पर बैंडे विष्णु, गरोश, स्कन्द, नन्दी तथा बुद्ध की सूर्तियें मिली हैं। वहां के "शंगकोर वार" के मित्द्रि की समाचार जानकर तो पूरा निश्चय होता है कि वे आर्थ किस तरह बढ़े घढ़े थे।

'शक्तकोर वाट'' के जएडहर कम्योडिया प्रदेश में हैं। यह

#### (8=)

खएडहर १४ मील के घेरे में हैं। इस मन्दिर की नींव १० वीं सदी में हिन्दुशों ने रक्खीथी। "श्रङ्गकोर वाट" हो उन दिनों फम्बी-डिया की राजधानी (Capital) थी। इस मन्दिर की हिन्दू राजाओं ने वनवाया था। संसार में शाज तक का कोई ऐसी इमारत नहीं, जिसके साथ इसकी उपमा दी जा सके। मिसर 🕹 के "पिरेमिड" भी इस इमारत के सामने हेच हैं। फ्रास का रहने वाला "हेनरी मोहार" कहता है, कि इस मन्दिर के मुकावले में केवल ''सालोमन" का मन्दिर हो सकता है और कोई नहीं। कई लोग जो इसे देखते है, वे यह फह देते हैं, कि इसे तो देवदृतों (फरिश्तों ) ने ही बनाया होगा। युनान श्रीर रोम की कोई भी पुरानी इमारत इसका मुकावला नहीं कर स-कती। इसकी सीढ़ियों, दीवारों श्रीर दालानो में बहुरासे शिलालेख हैं। ये शिलालेख संस्कृत भाषा के हैं। इससे पता लगता है, कि वहां श्रार्थ्यसभ्यता का उस समय पूरा ज़ोर था। इस मन्दिर के सम्बन्ध में तो एक श्रन्थ लिखा गया है। जिसका नाम ही ''श्रद्गकीरवाट'' (Angkorvat) है । इसमें इन खएडहरों के अनेक चित्र दिये गये है। सब से ख़ूबी की बात इस मन्दिर में यह है कि, इसके मध्य में सब से बढ़ा शवन (.Hall) है। यही प्जा-अवन है। उस अवन मे कोई मूर्ति नहीं। इस मन्दिर की खोज करने वाले कई फ्रांसीसियों का कथन है, कि इस पूजा-अवन की बनावट से पता लगता है, कि यहां विना मूर्ति के अगवान् की प्रार्थना की जाती थी।

8

#### चम्पा

चम्पा उपनिवेश की नींच दूसरी शताब्दी में दक्सी गई

धी। समामा है ।
पूर्व की है कि समाम है
पानती प्रतिक है ।
पानती प्रतिक है ।
भीवह के । मानव है
'विकासक के प्रतिक हैं
तोग प्रतिक के प्रतिक हैं

स्म इतिहास के के "सहस्तेत के के नाम के हे कि स्मार के के हैं, हि सम्में स्मार के के

वा होते हुन हुन हुन वा होते हुन हुन हुन कारबोड के बे हुन हुन होत धर्म हो हुन हुन हुन प्रात्वीत है हुन हुन हुन की पूर्व होते हुन

करा में ती हैं। जीते के प्रमादा के कर कर के कि का कि का

opt to

थी।इस समय इसे 'श्रनाम'' कहते हैं। चम्पा एशिया के दिस्स-पूर्व कोण में विद्यमान थी। इसके तीन प्रान्त थे। उत्तर में श्रम-रावती प्रांत था, जिसमें "इन्द्रपुर" श्रीर"सिंहपुर" प्रसिद्ध नगर थे। दक्षिण में ''पाएडरङ्ग'' प्रांत था, जिसका ''वीरपुर'' नगर प्रतिद्ध था। मध्यगत प्रांत का नाम "विजय" था। इसमें "विजयनगर" श्रीर "श्रीविनय" यन्दरगाह था। चमजाति के लोग पहले यहां आकर वसे थे।

इस उपनिवेश में भी हिन्दू-सभ्यता का साम्राज्य था। "भद्रवर्मन्" राजा ने Mison में एक मन्दिर वनवाया था, जिसका नाम "अट्रेश्वर" था। इस राजा का पुत्र "गङ्गराज" था। लिखा है, कि इसने भारत में श्राकर गड़ा की यात्रा की थी।

चम्पा में उसी धर्म का प्रचार रहा था जी काम्बीज में था। देवी, देवता, शिव, विष्णु श्रादि वही पूजे जाते थे, जो काम्बोज में थे। दोनों उपनिवेशों में हिन्दू-धर्म था। उसमें भी शैव धर्म को प्रधानता थी। यह भी वहाँ किम्वदन्ती है, कि आरतीयों के चम्पा जाने से पूर्व "पो-नगर" में अगवती देवी की पूजा होती थी।

CONTRACT THE PROPERTY OF THE P

चम्पा में भी ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य तथा श्रुष्ट वर्ण माने जाते थे। यज्ञों का भी प्रचार पर्याप्त था। एक शिलालेख में लिखा हुआ है, कि वहां के "विकान्तवर्मा" राजा का विचार था कि अध्वमेध यज्ञ सब कर्मों से अच्छा कर्म है और बाह्यग की हत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं। ब्राह्मणों का सतकार खूव था, वड़े पुरोहित की थी परम पुरोहित कहते थे।

रे हैं, कि रहे हैं । द्नान और में उता नहीं हा ह राजानी में चाले ता के हैं। उसरे प्रा इन समय पूरा होर क्त्र क्षित्र गर्म है। -राजां)है। इस्तिति व से स्वां क्षी सब हे द्या तर्ग शवन में कोई मूर्न

होतें हैं। बीस

एं दर दिने करते

म मध्य हो लि

सक हो होति देलें

कें का सह। दिला

ट है। प्रंत्रहाति

र्द्धा हे हुम्स् हे होत होति।

रहं फ्रांमीतियों हा

म पना सनता है।

ता की अती थी।

£,

ź

जिस समय चम्पा शत्रुश्चों से जीती गई, तो भगवती की मूर्त्ति अनामियों की वेच दी गई। श्रभी तक भी श्रनामो सीग देवी की पूजा करते हैं। परंतु सामायिक "अनामियो" की अब इस बात का भी द्वान नहीं है, कि यह देवी कौन है ?

ईस्नी द११ के एक शिलालेख पर नारायण छोर शहर को मूर्ति है। नारायण को कृष्ण के रूप में प्रकट कराकर हाथ पर गोवर्धन पहाड़ उठवाया हुआ है। ई० ११४७ के एक लेख में राम और कृष्ण का वर्णन है।

चीन के यात्री "ई-चिद्ध" (I-ching) ने लिखा है कि सातवीं शताव्दी के अन्त में चम्पादेश में वौद्ध भी अधिकतर आर्य्य-समिति के साथ ही सम्बन्ध रखते थे। उसका कथन है, कि 'श्रार्थ्य सर्वास्तिवादन' धर्म में वहुत थोड़े लोग थे।

चम्पा के हिन्दू तथा बौद्ध धर्मानुयायियों का परस्पर बहुत मेल जोल था। ईसवी =२६ में दिल्ला चम्पा में एक लेख निक-ला है जिसमें लिखा है, कि एक "बुद्धनिर्वाण" नामक पुरुप ने अपने पिता की स्पृति में दो विदार बनवाये थे, एक "जिन" के नाम पर और दूसरा "श्रद्धर" के नाम पर ।

सोलहवीं शताब्दी के अन्त में "फाइर जवराईस" (Friar Gabriel) ने इस देश को देखा और इसने बताया, कि तम तक भी हिन्दू सभ्यता के चिह्न वहां विद्यमान थे।

ं इस अध्याय में सत्यशास्त्रों तथा उत्तम पुरातत्व विद्वानों के प्रमाण देकर हम बतला चुके हैं कि— वे बारा रा के परना में शिल्का भाग से शिला हैन भाग से शिला हैन

नों वेशियांता ।

मानंदित के कार्याः सामानंदित के कार्याः

tingent of the same of the sam

वितार किया है है । वितार किया है है । किया है जो का कर के

मितियात है। विवास हिंदी है के हैं राज्य के लेख के लेख

नात के भाग है। है। है। "स्वत्रात नाम तार र करें "स्वत्रात नाम तार र करें

Heller Hill Et.

गईं, तो भगवती भीतक भी शनामी येक 'श्रनानियों"की यह देवी कौन है !

तत्वया श्रीर गृहर मॅं प्रकट कराकर । ई० ११४७ के एक

तिसा है कि सातर्वें प्रशिकतर श्रायं सका कयन है, कि लोग थे।

ते का परस्पर बहुत ता में एक लेख निक तांग्" नामक पुरुषने ताये थे, एक "निन" पर।

जवराईत" (Friat ने वताया, कि तब मान थे।

तम पुरातत्व विद्वानी

वे वरावर रक्त की पवित्रता का विना विचार किये, परस्पर में विवाह करते थे। 'विशिष्ठ' व्राह्मण ने 'श्रद्ममाला' भंगन से विवाह किया था। देखो मन्नु ६—२३

"मन्द्रपालक" ऋषि ब्राह्मण ने "शारङ्गी" नीचजाति की स्त्री से विवाह किया। देखो मनु ६—२३

"झानश्रुति पौत्रायण्" सत्रो राजा ने "रैक" ब्राह्मण को सङ्की दी। देखी छान्दोग्य उपनिषद् १-१-४

"यपाति" च्रज़िय ने "शर्मिण्ठा" दैत्य की लड़की से विवाह किया।

ंययाति चत्रिय ने "देवयानी" ब्राह्मणी शुक्राचार्य्य की लड़की से विवाह किया। देखी वायुपुराण अध्याय ६४

स्तत्रिय "ब्रजु न" ने "उलोपी" नागर्वेश की पुत्री से विवाह किया। देखो महाभारत अध्याय २१४ आदिपर्व।

कृष्ण के पोते "अनिरुद्ध" ने मिश्र देश की लड्की "उषा" से विवाह किया। देखो हरिवंशपुराण अध्याय १८७-१८८

"श'लिवाहन" श्रार्थ्य रौजपुत्र ने सकजाति के राजा ''हद्रदमन'' की पुत्री से विवाह किया।

"दीर्घतम" केदासीपुत्र "कत्तीवान्" की "आवयव्य" केपुत्र "स्वनय" नाम राजा ने श्रपनी लड़की ज्याही। देखी सायणा-चाय्य के भाष्य की भूमिका भ्रुट म० १, सुक्त १२४

"मदर्रड" म्लेच्छ अनार्यं जाति का "उदयन" राजाश्रा

( ४२ )

उसको उज्जैन के राजा "चएड प्रयोत" ने श्रपनी लड़की "वासवदत्ता" न्याही थी।

हम शिलाके खों व वीद्ध स्त्पों के प्रमाणों से भी वता चुके हैं कि वीद्ध काल में भी विदेशियों को वरावर हम अपने में मिलाते रहे। पौराणिक काल में भी हम बराबर शुक्षियां करते रहे।

उपरोक्त सव प्रमाणों से सिद्ध है कि रक्त की पवित्रता का सिद्धान्त रखकर शुद्धि को रोकना महामूर्जता है। हमने उपरोक्त ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध कर दियाकि श्रार्यजाति में यवन, शक, चत्रप श्रादि नाना जातियां श्राकर मिल गईं श्रीर हमारे बुजुगों ने उन सबको पचाकर श्रार्य्य बनाया।

यदिपस्तपात और हठधर्मी इतनी है कि इस सब इतिहास को हो मिथ्या मानते हो तो कम से कम प्रत्यस्त प्रमाण तो मानोगे? विद्यान (Science) की बात तो समसोगे? सुनिये। विद्यान ने भी भारत के भिन्न २ पान्तों के निवासियों को शकलें मिला २ कर यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे में दूसरी जातियों का मिश्रण हुआ है और फिर भी हम आर्थ्य वने हुये हैं। बंगाली शकतों को देखते ही आपको पता लगेगा कि इनमें मंगोलिया, शक, द्राविड़ और आर्थ्यंजाति का मिश्रण है।

मद्रास प्रान्त में आर्थ्यजाति और द्राविड़ों के मिलाप से उत्पन्न हुई सृष्टि विद्यमान है। संयुक्त प्रान्त और वम्बई में आर्थों और शकों से उत्पन्न हुई संतति है। पंजाब और राज-वृताना वालों की शकलें यद्यपि अधिकतर आर्थ्य हैं परन्तु अन्य जारित का प्राप्त हुने हुने मिन्ना की स्थान प्राप्त मानकर मानक के हुने मा के नियं जाता की हुने मा स्वाकत का प्राप्त की मानकर मानकर का की मानकर मानकर का की मानकर मानकर का की मानकर मानकर का की

आव्यों द्वारा शुद्ध

\*\*\* \*\*\* जातियों का मिश्रण इनमें भी है। श्रतः रक्त की पवित्रता के सिद्धान्त को छोड़कर "वसुधेव कुटुम्वकम्" के सिद्धान्त को धारण कर मनुष्यमात्र को परम पिता परमात्मा के श्रमृत पुत्र मानकर सबको झात्ववत् मानो तथा परमात्मा की मनुष्यमात्र के लिये उपदेश की हुई पवित्र वेदवाणी को सारे संसार में सुना कर, सारे ससार को शुद्ध कर वैदिक धर्मानुयायी वनाश्रो। तथा रंग देश, जाति पांति के भेद को छोड़कर सब वेदमानुयायियों के साथ रोटी वेटी का व्यवहार खोलो तब ही प्राचीन श्रायंगीरव जागृत होगा भीर हम पवित्र ईश्वरीय वै-दिक धर्म के सब्बे उत्तराधिकारी कहलावेंगे।

### आच्यों द्वारा शुद्ध किये हुए उपनिवेशों पर एक दृष्टि

इम उपरोक्त इतिहास में यह प्रमाणित कर चुके हैं कि प्रो-चीन हिन्दू न केवल बाहर से आये हुओं को अपने में मिला लेते थे घरन स्त्रयं दूसरे देशों को जाकर विजय करते थे। और अपनी नौ-आबादियें (उपनिवेश) वसाकर विदेशों को भी शुद्ध कर २ आर्थ-धर्मावलंबी वनाते थे। ज्यों २ आरतवर्षे की आबादी वढ़ती गई त्यो २ अधिक आबादी वाले आर्थ बाहर जा जाकर नई नौ-आबादियां वैसे ही बसाते गये जैसे कि आजकल इंग्लिस्यान वालों ने आए लिया (Australia), कनेडा (Canadā), अफ्रीका आदि अनेक स्थानों में अपनी नौ-आबादियां वसाई हैं और अपने धर्म और सम्यता का प्रचार कर रहें हैं। आरतीय आर्थों ने मिश्र देश, यूनान देश इस्केन्डोनेविया, पूर्व पश्चिया, मलायां-पेनिनशुला, रोमं,

न ने करने हाई

प्रमार्टि हो हो। इसे की स्तार हर में झी हम सात

हरह हो पविका सामूर्वना है। इसे दियाहि आर्वजी यां साहर मित वं र साव्यं स्वाया।

का सम्बर्धतहास इप्रमाद्योगानी अस्तिके जिल्ला को शकतं मिला को शकतं मिला स्मिन्दे जिल्ला स्मिन्दे अस्तिके स्मार्थ स्मिन्दे अस्तिके स्मार्थ

वेड़ों के मिलाप है न और घग्धरें में नंजाब और राज मंज हैं परन्तु झन्य

A. S. C.

w. Filippi

गाल, ग्रीस, ग्रिटन, पेलेस्टाइन, श्रभेरिका द्यादि सभी रथानीं की शुद्ध कर श्रार्थ बनाया था। इन देशों की भाषा, प्राचीन धर्म, नाम, श्राचार, व्यवहार सब श्रार्थ सम्यता के चोतक हैं। भग-बान कृष्ण के पुनों ने रूस में जोकर "साईवीरिया" यसाया श्रीर उसकी राजधानी का नाम "बज्रपुर" (Bajrapur) रक्ला श्रीर कृष्ण भगवान का सब से बढ़ा पुत्र "प्रघुक्त" इस देश की राजगही पर बैठा। देखी हरिवंशपुराण विष्णुपर्व श्रध्याय हुए।

इस देश के लोग अभी तक "Samoyedes" लिखे जाते हैं जो चास्तव में संस्कृत का "श्याम यदु" है। जिसका अर्थ "श्याम" रुष्ण का नाम और "यदु" श्रर्थात् यादववशी है। ''यूरोप'' देश संस्कृत के "स्वरूप" का अपभ्रंश है क्योंकि यहां के लोग गौरवर्ण (खूबसुरत) होते हैं इस वास्ते प्राचीन श्रार्थ्य हिन्दुर्श्नों ने इसका नाम "स्वरूप" रख दिया श्रीर "स्वरूप" का बिगड़ते २ "योक्रप" द्वीगया। "स्केन्डिनविया" (Scandinavia) संस्कृत के "स्कंदनानि" का अपभ्रंश है और आर्यों ने यहां पर श्राकर पहला स्थान वसाया उसका नाम "श्रसीगढ़" ( Asigad ) रक्खा। "स्कंद्" के मायने संस्कृत में वीरता के है, उसका नाम "स्कंध नाक्षि" इसलिये रक्खा गया कि इसे,चीर राजप्तो ने बसाया था। प्राचीन 'स्कंद' देश वासियों कीं धार्मिक पुस्तक का नाम "एडास" (Eddas) है जी- कि "Vedas" वेद का श्रपभंश है। यहां के साप्ताहिक सातों दिन उसी आधार पर रक्खे गये हैं। जिस आधार पर कि भा-रत में वारों के नाम रक्खे गये हैं। जैसे "श्रादिखवार" सूर्य का दिन है इस वास्ते इसका नाम अंग्रेज़ी में "Sunday" अर्थात् सूर्यं का दिन रक्बा गया। "सोमवार" चांद का दिवस है

प्रस्ति हिमानार है जिस के दिस के दिस

श्रतः इसका नाम "Monday"="Moonday" श्रयांत् "चंद्रवार" रक्षा गया। इसी प्रकार महत्त्वार, बुधवार बृद्दातिवार, श्रक्तवार, शिनवार श्रादि के अप्रेज़ी में वे ही अर्थ हैं जो
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
के होते हैं। देखी "Hindu Colonization by Harbilas
Sarda"। भारतीयों ने प्रेट ब्रिटेन को भी जाकर वसाया था।
जो 'दुर्रा' (Hurrah) शब्द अंग्रेज़ लोग प्रत्येक खुशी के
मौके पर योलते हैं वह राजपूत घीरों के 'हीरी' (Hero) नामक
रणभेरी का श्रपश्रंश है। मिश्रदेश में मन्दिरों में "अमन"
(Ammon) की पूजा है। यह वास्तव में श्रोक्ष के मन्दिर हैं श्रीर
श्रोक्ष का अपश्रंश होकर "श्रमन" (Ammon) होगया है
पोद्धे से मिश्र में श्रलेकज़ेन्डर (Alexander) के समय में
इन्हीं मन्दिरों में शिवलिङ्ग की पूजा होती थी।

श्रार्य फिलासफर मास्टर श्रात्मारामजी एल्यू केशनल इन्स-पेक्टर बड़ीदा ने श्रनेक प्रमाण देकर प्रत्येक देशों के नामों की श्रार्य नाम सिद्ध करने का सफल प्रयत्न किया है। देखों "सृष्टि विद्यान"। श्री रावसाहब रामविलासजी शारदा व रावबहादुर राज्यत्न श्रात्मारामजी ने स्वरचित पुस्तक "श्रार्य धर्म-न्द्रजीवन" में श्रनेक प्रमाण देकर-सिद्ध किया है कि श्रार्व्यावर्च के श्रार्यों ने सारे संसार को श्रार्य-सभ्यता सिखा कर वैदिक धर्मानुयायी बनाया। "श्रदन" (Aden) वास्तव में सस्कृत "उ-धान" का श्रपश्रंश है। परंतु श्ररववालों ने पीछे से संस्कृत भूल जाने के कारण इसका नाम "वागे श्रदन" ठीक वैसे ही रख दिया जैसे के श्रंशेज़ों ने हिन्दी के "वाग" शब्द श्रर्थ न जानने के का-रण "रामवाग" का नाम ''Rambag gardens'' रखदिया।

gartrop o speddopropoli in

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

न रकते देशवाले Eddas) है जो कि स्तानाहिक सातों आधार पर किआ विस्थार सर्व का विस्थार अर्थाव विस्थार सर्व का विस्थार सर्व का

and the same of th

4

हम अपर बता ही चुके हैं कि प्राचीन चीनी, जापानी, "इडियम श्राचिपिलेगो" (Indian Archipelago) के निवासि-यों के रोति रिवाज सब शुद्धि के कारण श्रायंसभ्यता से मिलते ईं श्रीर "श्रशोक" महाराज ने पीछे से इन सबकी हिन्दू-धर्म का उ-न्नत श्रद्ग "बीद्द" बनाया। "मलाया पेनिन् शुला" में "पनपन" स्थान पर श्रार्य हिन्दुश्रों ने राज्य किया।यहां के प्रसिद्ध हिन्दू रा-जा"ऋद्धि" हुवे, जिन्होंने सन् ४०२ से ४०७ तक राज्य किया। यह हम बता ही चुके हैं कि कलिङ्ग देश से जाकर हिन्दुओं ने 'जावा' वसाया था। इन सब देशों केशन्दों को मिलाने से स्पष्ट विदित होता है कि यहां किसी ज़माने में प्रायों की भाषा संस्कृत ही वोली जाती थी। "जिंद" (Zind) शब्दकीप के प्रत्येक दश शब्दों में ६-७ शब्द संस्कृत के मिलते हैं। "मेज्ञ मुलर" "सर विलियम जीन्स" श्रादि पश्चिमीविद्वान् सव योरप श्रीर एशिया की भा• पाश्रों के शब्दों का मिलान कर सावित कर चुके हैं कि दिन्दुश्रों की संस्कृत भाषा सारे संसार के भाषाओं की माता है। श्रीर वेवीलोनिया, इजिण्ट, रोम श्रीर यूरोप का प्राचीन साहित्य हिंदू (श्रार्घ) साहित्य से मिलता है। पश्चिमी तत्ववेता पिथे-गोरस" (Pythagorus), प्लेटो (Plato), साक्रीटेज (Sooretes), अरीस्टाटल (Aristotle), होमर (Homer), जेनी (Jeno). वरंजील ( $V_{
m 11g1l}$ ) श्रादि के सिद्धांत स्पष्टतया भारतीय विद्वान् वेद्व्यास, कपित्त, गोतम, कणाद, पातञ्जलि, जैमिनि, पाणिनी श्रादि के विद्धांतों की नकलमात्र है।"इंडिया इन श्रीस" (Indis in Greece ) श्रीर "प्रोफेसर हीरन" की पुस्तक " His torical Researches" से सिद्ध होगया है कि मिश्र, अफ्रीका श्रीर यूनान के पहाड़ों, नदियों, कस्वों के नाम हिन्दू नामों से मिलते हैं। यहां के राजाश्रों के नाम, खुदी हुई मूर्तियें,

Maritim & Marier

All South the same of the same

प्राचीन चीनां, जागानं, Archipelago) के निवासि ल श्रापंसभ्यता से मिलते हैं न सबको हिन्दू-थर्म हार ा पेनिन् शुला" में "पनान" या।यहां के प्रसिद्ध हिंदू ए १ ४०७ तक रात्य किया व त जाकर हिन्दुओं ने 'जान' को मिलाने से साथ विदि जायों की भाषा संस्कार म्ब्कीय के प्रत्येक दग हर्गे "मेजमुलर""सर विविध योरप और एशिया होश रत कर चुके हैं कि लिख गपाओं की माता है। इति रिरोप का प्राचीन सार्वित ो पिंचमी तत्ववेर्ति Plato), साक्रीटेज (South र (Homer), जेनी(Jeac) **स्र**प्टतया भारतीप विद्या ातञ्जलि, जैमिनि, पारि "इंडिया इन श्रांस"(IL! १ ीरन" की पुस्तक "मा गया है कि क्रिंग, क्रांत कस्यों के नाम हिन्दू नई नाम, खुदी हुई मृद्धि

कारीगरी, लोगों के आचार, विचार और संस्कार तथा आषा सब आरतीय दिन्दुओं से मिलते हैं। सब विद्वानों ने यह माना है कि तिब्बत में सृष्टि की उत्पत्ति के वाद सब से पहले आर्थ आरतवर्ष में बसे। और आरतीय ऋषि और मुनियों ने ही गंगा और यमुना के किनारे बैठकर विचार किया और आर्य-सम्यता का विकास कर शुद्धि का क'डा लेकर विदेशों में जाकर सारे संसार को आर्यसभ्यता सिखाई। AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

सारे संसार में समय विभाग हिन्दुश्रों का ही चलता है जैसे २४ घंटे का १ दिन ३६४ है दिन का तथा वारह महीनों का एक वर्ष यह सब बातें भारतीयों ने ही संसार को सिखाई । "द्विणी श्रमेरिका" में भी प्राचीन कारीगरी की वस्तुश्रों व मकानों का बनावट श्रादि से तथा उस समय के लोगों के श्राचार व्यावहारों के देखने से पता चलता है कि वहां पर भी श्रायं धर्म का प्रचार किया गया श्रीर जो पीराणिक कथाएं भारत में प्रच-ित थीं वे सब वहां पर प्रचलित हुई।

वहां पर "कर्म श्रीर पुनर्जन्म" का सिद्धान्त मानना "राम-चंद्र" "सीता" की श्रभीतक पूजाकरना श्रीर "दशहरें" के समान त्योहार मनाना यह स्पष्ट सावित करता है कि प्राचीन श्रार्थ पुरुषों ने श्रमेरिका (पाताल देश) बसाया श्रीर वहां हिन्दू-धर्म का प्रचार किया। प्रसिद्ध कवि "होमर" (Homer) की कवि-तायें रामायण श्रीर महाभारत के श्राधार पर बनाई गई हैं।

"Theogony of the Hindus" के देखने से पता चलता है कि भारतीयों श्रीर मिश्रियों का छुष्टि उत्पत्ति का विषय एक ही है श्रीर मिश्रियों ने सब धार्मिक नातें हिन्दुश्री से लीं।

The second

( १५)

हम चतला चुके हैं कि यहां जगत् की उत्पत्ति (evolution), स्यित (equilibration) और प्रलय (destruction) और वर्णाश्रम के सब सिद्धान्त हिन्दुश्रों से मिनते हैं। श्रार्यसभ्यता के ही श्रंग "वीद्ध वर्म" का प्रचार भारत के ही लीगों ने जाकर इन सब देशों में किया। आरतीय घोद धर्म का प्रचार श्रभी-त्तक "सिलीन" "स्याम" "तिन्यत" "मंगोलिया" "जापान" "नेपाल" "चीन" इत्यादि देशों में है। सन् ६४ में तस्रशिला से (जो पंजाय गांधार देश की रावधानी थी) यी सिम् "भारण" श्रीर "मातंग" ने चीनी राजा "मींगनी" के काल में चीन में जाकर वीद धर्म का प्रचार किया। इन्हीं प्रदेशों में कई स्थानों पर भगवान् गौतम बुद्ध के पहाछों पर घरण खुरे हुये हैं श्रीर इन चरणों की घीद लोग उसी प्रकार पूजा करते हैं, जिस प्रकार कि भारतवर्ष में महान् पुरुषों के "पगर्यों" (चरणों) की पूजा होती है। एक समय में भारतीय हिन्दुश्रों ने विदेशों में जाकर पशिया के "आल्टाई" (Altai) पहाड़ों से लेकर यूरोप के "स्केन्डीनेविया" ( Scadinavia ) तक वीख धर्म फीला दिया था श्रीर तत्पश्वात् पौराणिक कथाएं भी इन्हीं सब देशों में इसी प्रकार फैलाई गई थीं। इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि श्रीक लोगों के जो देवी देवता हैं वे सवहमारे पौराणिक हिन्दू देवताश्रों से मिलते हैं जो निम्नलिखित तालिका से का-त हो जायेगा।

> इन्द्र—ज्यूपोटर ( Jupiter ) पार्वती, दुर्गी, इन्द्रानी-ज्यूनी (Juno) कृष्ण—Apollo ( अपेली ) रति-Venus ( वीनस ) श्री—Ceres (सीरीज़)

14.

T-105 2 1 2

tite " الم السائدية ₩. · Į!-. · , क्तिया । 1:4 1-22 P-1. 2 1-1 · Marin Tax the first first in # 25 1. 2. 2. S. C. B. C. D. C. B. C वित्वसारा हुन्य । क्षेत्री (विकास) इस्टान्ड हर

والمال و المالة و و في المساور و المالا

But Better tile.

Helena Dine

4

*"*" '

ब् फी उत्पत्ति (erolatic) मत्त्व (destruction) ही र्वे से मिनते हैं। आरंतरह भारत के दी लोगों मंजन चीड धर्म का प्रवारकार त" "मंगोलिया" "जाएं नं है। सन् ६४ में तहाँग राजधानी थी) वीद्यीत् ानी राजा "मींगर्नी" रे वर्ष खार किया। एवीं प्रोहों। द्भ के पहारों पर चरह ही सोग उसी प्रकार प्राकृत में महान् पुरुषों के "पारों समय में भारतीय हिन्दु हों ाई"(Altai) प्राहाँ सेहेड navia) तक बींब धर्म पर णिक कवारं भी रहीं ही ति। इसका स्पष्ट प्रमाप्त ता है वे सबहमारे वीरावि नेम्नितिबित ताबिका है।

d (Juno)

पृथिवी—Cybele वरुष्—"Uranus" "Neptune" सरस्वतो—Minerva स्कन्द्-Mars यम—Pluto कुवेर-Plutus विश्वकर्मा—Vulcan काम-Cupid नारद-Mercury उशा-Autora वायु—्Æolus गरोश्—Janus अश्विनीकुमार—Dioscuri (Castor and Pollux) वैतरणी—Styx केलाश—Ida मेर्च-Olympus

आ जकता के समान प्राचीन हिन्दुश्रों के हृद्य में यह विचार नहीं था कि समुद्र की यात्रा ही नहीं फरनी श्रीर 'श्रटक' के पार ही नहीं जाना। क्योंकि यजुर्वेद श्राच्याय ६ मंत्र २१ में लिखा है:—

ं "समुद्रङ्गच्छ स्वाहा, श्रन्तरिक्तद्गच्छ स्वाहा, देवं सविता-रद्गच्छ स्वाहा" अर्थात् उत्तम २ स्टीमरीं, जहाजीं श्रीर यरी-प्तेनीं (विमानीं) द्वारा राज्य का कार्य खलाश्री। तथा मनु श्रध्याय २ श्लोक २० में लिखा है:—

> एतह शप्रस्तस्य सकाशादग्रजन्मनः। स्वं स्वं चरित्रं शिक्तरम् पृथिन्यां सर्वमानवाः॥

श्रर्थात् सारी पृथिवी से मनुष्य द्यान प्राप्त करने आरत में श्राते थे।

महर्षि व्यास सुखदेव के साथ श्रमेरिका (पातालदेश) में गये श्रीर वहां रहे। देखो महाभारत शान्ति पर्व। 'महाभारत' के शांतिपर्वसे सहदेवजो का समुद्र के छोटे २ ज़ज़ीरों (द्वीपों) के जीतने का वर्णन है। महाभारत के श्रादिपर्व में श्रर्जुन की समुद्रयात्रा का वर्णन है। रामायण के वालकाएड के देखने से पता चलता है कि सम्राट् "सगर" ने सारे संसार पर विजय श्राप्त की थी।

"महाभारतशान्तिपर्व" में राजा "मान्धाता" इन्द्र से पूंछता
है कि चित्रय ब्राहाणों से उत्पन्न हुए काम्योज, य वन, चीनी,
गंधारी, तातारी, पारसी श्रादि के साथ किसप्रकार का व्यवहार
करना चाहिये ! इत्यादि प्रमाणोंसे सिद्ध है कि भारतीय प्राचीन
आयों ने शुद्धि का भांडा होकर सारे संसार की वसाया श्रीर
उनमें श्रायंसभ्यता का प्रचार किया।

۵,

1

मुक्ते शुद्धि के विरोधियों पर हॅसी आती है जो अपना इतिहास सर्वथा भूल कर, रक्त की पवित्रता का दोंगकर, धर्म की दुहाई देकर शुद्धि का विरोध करते हैं। अरे भाई ! वेद-मन्त्रों में वरावर हमारी पार्थनाएं चक्तवर्ती साम्राज्य प्राप्त करने की आती हैं। तीथों पर संकल्प जब पढ़ते हैं तव भी आर्थ साम्राज्य का मृत्तांत आता है। यदि हमारे पूर्व जइन धर्म के ठेकेदार व कडी के गुलाम मूर्ख पंचीं के समान होते तो वह कैसे चक्रवर्ती, साम्राज्य कर सकते थे? यदि वे क्रूपमंड्र क होते तो सार्ती ही पों पर किस प्रकार राज्य करते और "अश्वमेधयह" कर Transport of the state of the s

of the Best of the 1st 1st 1st 1

र हान प्रान्त करने हार्ग

स्टोरिका (पातालरेग)रे ए ग्रानि पर्व। 'महातात र् देशहर वृज्जति (होते) है दे साहित्वं में बहुंबरी न हे चातकारह हे देवते हैं ने चारे संसारपर कि

र मार्याता एन सेप्ह ए लागेत, एका हो. तायक्मियहारकायात । तेत्र है कि जारतीय मही हि संनार को बसागड़ी

11

हैसी जाती है जी बार् पवित्रता दा दाँगकर हो क्तं है। इत्री चमन्यती साम्राज्य प्राप् हत्य सब पहने हैं तब ही ।यदिहारि प्रांत्रहत क्षांहे र के समान होते तो वह है। देषे कृपमंहक होते वोसले चार "झरवमेववह" हा

किस प्रकार सारे संसार में वैदिक विजय-पताका फहराते। देखो पुराखों में "प्रियवत" नामक "स्वयंभू" के पुत्र ने सारी पृथिवों पर राज्य किया और इसकी सात हीपों में निसरीति से विभक्त किया। यथा—

\* जंव्द्वीप=एशिया ( Asia ) प्लच = दिच्छ अमेरिका ( South America ) पुष्कर=उत्तर अमेरिका (North America) करोंच=पफ्रिका (Africa) शक=यूरोव (Europe) शल्माली = श्राष्ट्रे लिया ( Australia ) कुश= ब्रोसेनिया (Ocenia )

श्रतः शुद्धि का विरोध न करो क्योंकि "शुद्धि" सनातन है श्रोर "श्रुद्धि" का विरोध करने का श्रर्थ "श्रश्रुद्धि" श्रर्थात् ( ग्रन्दगो ) श्रपवित्रता का पत्त करना है जिसे सभ्य संसार में कोई ध्यक्ति नहीं चाहता।

देखो Hindu Superiority पृष्ठ १६१

-12

श्रो३म्

# श्रुदि चन्द्रोदय हितीय श्रुष्याय

#### मुसलमानी राज्य और शुद्धि

तेषां स्त्रयमेत्र शुद्धिमिच्छतां प्रायश्चित्तान्तरग्रुपनय-नम् ॥ श्रापस्तम्ब १।१।१।१॥

श्रर्थ-यदि वे अपनी शुद्धि की इच्छा करें तो उनको प्राय-श्चित्त कराकर यहोपवीत दे देना चाहिये।

कएठ से खगाइये

यवनों के शासन में भय से तलवार के जो,

यवन बने थे उन्हें आर्घ्य वनाइये।

प्रेम से बुलाय समभाय उन्हें सारा भेद,

डाढ़ियां कटाय प्रनः चोटियां रखाइये,

छुड़ा पीरपूजा श्री नमाज पञ्जगाना, रौज़े,

कलमा छुड़ाय गुरुमंत्र जपवाइये।

भूल से या भय से, लोभ से या फामवज्ञ ही जो,

त्रिछुढ़े गये थे उन्हें कर्एठ से लगाइये।

लखोराम शर्मा,

द्वि चन्द्रोद्यं ॐ रा भेदः चिटियां रखार्षः ताः, रीजेः तंत्र जपनाह्ये । कामनश्र ही जीः कराउ से लगाह्ये । लखेराम क्रां by Murcal Art Works Delhi SAM1 27

होदय हिंचा य

और शुद्धि तां प्रायश्चित्तान्तरस्<sup>पनाः</sup> १॥ इच्छा करें तो उनको प्रार चाहिये।

गाइये बार के जो। प्रार्थ्य बनार्थे।

मुसलमानं क विवित्र एक्टर्सून्द्र ऋष विदेशिती हो ॥, -> श्री सिट होना दे हिन् सुषतमाती हो है। विक्ताना का कर्ता विक्त स्वत प्राप्त के क्षेत्र या, और हन्द्रों शिल्यू में कुण्येत्रक क्ष्मा कर्ता है, बैस्त प्रमें का कर्ता देतकर क्षाने क्षित्र करें की बात हेने। उपह } '! } क्षण्य । म्हेन्द्रान्ते ( ) । आयोस्य हेन्स्य त्रयांत् हार्यचेत्रद है। कर सातां पुरियो है। सीर यक्तों के मत हा

को बात है ने। स्टि

"बुना हे रैग्सू दिल सन्त्र धुर्न रामातनस्य हिन्दे इत्या वितेष्य द साम्ने विद्याचे कर्छ व हुन- - -

# मुसलमानों का वैष्णवधर्म में प्रवेश ।

विचित्र पाचनशक्ति रखनेवाली आर्थजाति ने न केवल अन्य विदेशियों को अपनाया प्रत्युत पुराणों के प्रमाणों से यह भी सिद्ध होता है कि वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्यों ने लाखों मुखलमानों को वैष्णवधर्म को दोचा देकर हिन्दू वनाया। जिस समय भारत में मुखलमानों का राज्य विस्तृत हो रहा था, और लाखो हिन्दू मुसलमान हो गये थे, उस समय वङ्गाल में हुलाचैतन्य महाप्रमु, जिनको वङ्गाली "गौराङ्ग स्वामी" कहते हैं, वैष्णव धर्म का प्रचार करते थे। उन्होंने इस अवस्था को देखकर अपने शिष्य को आज्ञा दी कि मुसलमान हुए हिन्दु औं को वापस लेलो। इसका विस्तारपूर्वक वर्णन भविष्यपुराण प्रतिसर्ग पर्व खराड ४ अध्याय २१ से ४७ में किया है:—

"श्रुत्वा ते वेष्णवाः सर्वे कृष्णवेतन्यसेवकाः । दिव्यं मन्त्रं गुरोश्चेव पिठत्वा प्रययुः पुरीम् ॥ रामानन्दस्य शिष्यो वे श्रयोध्यायामुपागतः । कृत्वा विलोमं तं मन्त्रं वैष्णवांस्तानकार्यत् ॥ भाले त्रिग्रलचिह्नं च श्वेतरक्तं तदाभवत् । कग्रेठे च तुलसीमाला जिह्ना राममयी कृता ॥ म्लोच्छास्ते वैष्णवाश्वासन् रामानन्दप्रभावतः । श्रायांश्च वैष्णवा मुख्या श्रयोध्यायां वस्तिरे ॥

अर्थात् कृष्णचैतन्य के सिष्य अपने गुरु का उपदेश अहण कर सातों पुरियों में गये। रामानन्द के शिष्य अयीध्या में गये और यवनों के मत का खएडन करके और अपने मत का उप- THE REPORT OF THE PARTY OF THE

देश देकर सबकी विष्णृव वनालिया। उन्होंने उनके मस्तकों पर लाल सफेद रंग का निश्चलाकार तिलक लगवाया, गलेमें तुलसी की माला पहनाई ग्रीर रामनाम का उपदेश दिया। रामान-न्दजी के प्रभाव से श्रयोध्या के तमाम मुसलमान वैष्णृव वन नाये। श्रावार्थ्य निम्नादित्यजी शिष्यों सहित कांचीपुर गये श्रीर मार्ग में समस्त मुसलमान हुवों को वैष्ण्य धर्म में पुनः मिला लिया। उनके मस्तकों में गांस के पत्ते के सहश तिलक लगाकर, गले में तुलसी माला डालकर श्रीर कृष्ण् का नाम जपने का उपदेश देकर हिन्दू वनाया। इसी प्रकार विष्णु-स्वामी "वाणोभूषण" श्रादिकों ने हरिद्वार, काशी श्रादि तीर्थ-स्थानों में जाकर तमाम मुसलमानों को वैष्णुन बनाया था। श्री विवासानार्थ के भी बहुतेरे मुसलमान श्रिष्य थे।

#### मुसलमानी काल में शुद्धि

टाड राजस्थान के दूसरे Vol (आग) के सफ़ा २३३ में लिया है कि जैसलमेर के "रावत चैचक" ने सेवातियों के सुस्तान "हे वि जैसलमेर के "रावत चैचक" से विवाह किया था। यह सान पिर्ते हिन्दू ही होते थे श्रीर सोलंकी राजपूत थे। जैसलमेर के इतिहास से पता चलता है कि जैसलमेर के यादव राजपूतों का राज्य सीस्थान, गज़नी, समरकन्द श्रीर खुरासान तक फैला हुआ था। परन्तु जब हिन्दू राज्य नष्ट हुए श्रीर मुसलमानी शासन हुआ तब भी हिन्दुओं ने शुद्धि की प्रथा को नहीं छोड़ा। हिंदू कि मुसलमान वादशाहों के स्वारों में रहा करते थे। सुमसिद्ध गङ्गालहरी के रचिता, पिएडतराज "जगन्नाथड़ी" ने बादशाही कन्या "लवङ्गिका",

हे बाप किए हिन क्वी हा स्वाह्य हो

h

षत्रमी नवनंद्रभे .. अवसीतक्षेत्रका हानु हा

> मन्तरे हरा । स्वरोधें के ए हिन्स प्रमुख्या । ज्या , में निताल का हेट्ट नहें

हत्वे पर कुरों हैं। हो हरेगा। इस हरारा विवाद हरने पर को : "गादना" है सनः हे साथ विवाद हरने हैं।

मान्य स्थान के किया है। जिस्सी के किया है। जिया है। जिस्सी के किया है। जिया है। जिस्सी के किया है। जिस्सी क

भेष में दि हैं। इस्ते में । हिल् बी कांचे यही देती देते

£

:

के साथ विवाह किया था। जिस्के प्रमाण में यह श्लोक

यवनी नवनीतकोमलाङ्गी शयनीये यदि लभ्यते कदाचित्। अवनीतलमेव साधु मन्ये न वनी माघवनी विलासहेतु:।।

मक्खन के समान कोमल श्रङ्ग वाली यह मुसलमानी यदि

राहार्जिस्हें स्हों जार मारचा होतेता ध गांग रिवा हन्यू क्ता हरनमा हैता। न्त्री स्थित संस्तृती

उ में शुद्धि ग्राग)के स्प्ता रहके लि " में सेवानियों ने सुना 'सं विमाह दिया घा। व द सोतंषी राज्य है। ता है कि ईसती है गत्नी, समस्तित् क्री ६,

उस हिन्द्र रात्य सहरे भी भी स्टियों ने औ गुसलमान पार्गाहाँ है गहालद्दां के स्वरित हो कल्या "तवितिकाँ,

मिले रिल परे हैं। न दे पत्रे हे हरा जि क्तारा ती ला इन्छ। स्मीकारीत इत्दिल, क्लां क्राहिती लें हो रेन बतार मस्मात विश्व थे।

मुसको सेज पर मिलजाय ती मैं इस पृथिवीतल पर रहना ही पसंद कहंगा। "नन्दन वन" की क्रीड़ा मुक्तको इसके मुकाबले में विलास का हेतु नहीं है। खरवूजे पर छुरी गिरे या खरवूजा छुरी पर गिरे खरवूजा ही कटेगा। इस कहावत के अनुसार वे मुसलमान स्त्री से विवाह करने पर भी मुसलमान नहीं बने। मुगल वादशाह "शाहजहां" के समय तक हिन्दू खुले तीर से मुसलमानियीं के साथ विवाह करते थे। इसका यह प्रमाण पढ़िये-

उन्हीं का रचा हुआ प्रसिद्ध है:-

पुगल सम्राट् "शाहजहां" वादशाह का जीवनचरित्र सचित्र जिसकी प्रसिद्ध हिन्द्री लेखक तथा जोधपुर के इति-हास विभाग के ग्राध्यक्त स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद्जी कायस्थ मुनसिफ राज डोधपुर ने वादगाहनामे वग्रैरह की फ्रारसी तवारीख की कितावों का सार लेकर हिन्दी में वनाया, उसके द्भ वें वर्ष संवत् १६६१ आषाढ़ सुदी २ से आषाढ़ सुदी २ संवत् १६६२ तक के १२७ वें पृष्ट में लिखा है कि-

भंवर में हिन्दू मुसलमान एक दूसरे के साथ रिश्ता करते थे। हिन्दू मुसलमानी की लड़कियों को की उनसे न्याही जाती थीं जलाते थे और मुसलमान

गाइते थे। बादशाह ने इस बात की नापसंव करके हुक्म दिया कि जदतक हिन्दू मुसलमान न ही जाये, मुसलमान औरतें उनके घरों में न रहने पार्वे। इस पर जो "कूजो" वहांका जसींदार था कुटुम्व समेत मुसलमान होगया। वादशाह ने उसके ऊपर महरवानी करके उसका 'राजा दौलतमन्द्'' नाम रक्खा । जव वादशाह गुजरात इलाका पंजाय में पहुंचे तय मुसलमानों ने फरियाद की कि हिन्दुन्त्रों ने यहुतसी मुसलमान भीरतो की घर में डाल लिया है श्रीर मस्जिदें श्रपने घरों में मिलाली हैं। तब वादशाह ने शेखमहमूद गुजराती को तहक्रीकात का हुक्म दिया। उसने सुवृत होने के पीछे ७० मुसलमान श्रीरतीं को हिन्दुओं से पीछी लीं और मस्जिदों की ज़मीन अलहदा करके उनके बनाने के वास्ते जुर्माने में रुपया लिया। बादशाद ने "अंवर" के माफिक यहां भी हुक्स जारी किया कि मुसल-मान श्रीरतें हिन्दुश्रों के घरों में न रहें ज़वतक कि वे हिन्दू मुस-लमान न होजावें। नहीं तो उनका नाता मुसलमान श्रीरतों से छुड़ा दिया जावे। इस पर यहुतसे हिन्दू ती श्रपनी मुसलः मान श्रीरतों के लिये मुसलमान होगये, श्रीर जो न हुए उनसे मुसलमान श्रीरतें छिन गई। श्रीर यह हुक्स तमाम यादशाही मुल्कों में जारी होकर यहतसी मुसलमान श्रीरतें हिन्दुश्रों से छोनी गई, श्रीर उनका निकाह मुसलमानो के साय एवा।" इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि शाहजहां यादशाह के समय तक पंजाय और गुजरात में मुसलमान औरतों से दिन्दू व्याद करते थे श्रीर मुसलमान श्रीरतीं से व्याद करने के कारण उन्हें कोई जाति बादर नहीं निकाल सकती थी। श्रीर इससे यह भी विदित होता है कि मुसलमानी बाद-

1.

शाहों के झत्याचार है ' उन्होंने परस्रर का

y he

स्वयं "श्रक्तवर बार् था। श्रीर वास्तव में दि चाहा या कि उसकी 🐠 तथा राजाश्रों के साव "राय महिनाधजी" है त की नवाबजादी "गाँदीली का दणंत उस काल का जादियों को हिन्दू बना २ भारत का दूसरा ही "संसोम" (अहांगीर) को "सुसरो" को तो केवत वार्षं" के पास हिन्दी र प्रेंडों से भी बढ़ नि .. अनुवाद करवाया जो श्रव "रुस्तमस्त्रं" हिन्दू बना श्रीर ानालायव नायवा

> राजतिहुं : त्राहहूं विदि नदी कि यस सन्द 'सासादि" — '

या लक्दि ऋह "

'सालानि" हो। इन वृत्त के क

बात की नापसंद को द् मुसलसान न हो बरे न रहते पाउँ। ए प कुडुम्ब समेत मुस्तमा महरवानी करके लाए । जब बादशाह गुज्ज उत्मानों ने फरियाद हं श्रीरतों की घर में आ ने में मिलालो हैं। ग् तहकीकात का हुन मुसलमान शीरती हो हों की समीन अलही ं रुपया सिया। वारणा जारी किया कि मुसत वितक कि वेहिन्दू मुस ग् मुसलमान श्रीरती है न्दू तो श्रपनी मुसन ोगये, श्रार जो न हुए और यह हुमा तमाम सो मुसलमान ब्रोरतं निकाह, मुसल्पानों के कि शाहजहां वास्थाह मुसलमान औरतों है श्रीरतों से प्याह करते निकाल सकती थी।

कि मुसलमानी बार

शाहों के श्रत्याचार से ही हिन्दू मुंसलमानों का प्रेम दूटा श्रीर उन्होंने परस्पर का विवाह सम्बन्ध बन्द किया।

स्वयं ''श्रक्षयर वादशाह'' हिन्दुश्रों में मिलने को तय्यार था। श्रीर वास्तव में हिन्दी ही होगया था। श्रकवर ने वहुत चाहा था कि उसकी शाहजादियों का विवाह राजपूत सरदारी तथा राजाश्रों के साथ हिन्दू रीत्यनुसार ही होजावे। पर्नतु "राय मिल्लनाथजी" के लड़के "कु वर जगमालजी" का सिंध की नवाबजादी "गींदोली" से विवाह के सिवाय दूसरा राजाओं का दृष्टांत उस काल का नहीं मिलता। यदि उस समय शाह-ज़ादियों की हिन्दू बना २ कर सब राजा विवाह कर लेते तो आरत का दूसरा ही इतिहास होता। श्रेकबर में श्रपने पुत्र "संसीमे" (जहांगीर) की तो हिन्दी सिखे।ई ही थी परन्तु पौंच "खुसरो" को तो केवल ६ ही वर्षकी श्रवस्था में "भूदन्त भड़ा-चार्य" के पास हिन्दी सीखने भेज दिया था। "दारा" ती श्रंपने पूर्वजी से भी बढ़ निकला। उसने संस्कृत उपनिषदी का भी श्रवुवाद करवाया जो श्रव भी प्राप्त है। इसी काल में पठान "क्स्तमख़ां" हिन्दू बना श्रीर उसने "रसखानि" नाम रक्खा श्रीर निम्नलिखित कविता वनाई-

या लक्किट अरु कामरया पर,
राजितहुं पुर को तिज डारौ ।
आठहूं सिद्धि नवो निधि को,
सुख नन्द की गाय चराय विसारों ॥
"रसखानि" कवो इन आंखन ते,
वृज के वन वाग तहाग निहारो ।

(६८)

कोटिन हूं कल धौत के धाम,
करीर के कुंज ऊपर वारों ॥
मानस हों तो वही रसखानि,
वसों व्रज गोकुल गांव के ग्वारन ॥
जो पशु हों तो कहा वस मेरो,
चरों नित नन्द की धेतु मकारन ॥
वाहन हों तो वही गिरि को,
जो धरचो करक्त्र पुरन्दर वारन ।
जो खग हों तो वसेरो करो,
कालिंदि कुलकंदम्य की डारन ॥ १ ॥

इलीकाल में "ताज" नाम की एक मुसलिम महिला ने कृष्णजी के प्रेम में निम्नलिखित कविता लिखी—

वैल जो व्यक्ति रंगीला, वड़ा

चित्त का श्रद्धीला, कहूं देवतों से न्यारा है।

माल गले सोहे नाक मोती सी सेत सोहे,

कान मोहे मनझंडल एकुट सीस धारा है।

दुष्ट जन मारे संत जन रखवारे 'ताज'

चित हित वारे प्रेम प्रीत कर वारा है।

गंदजू का प्यारा जिन कंस को पद्धारा,

वह वृन्दावन वारा कृष्ण साहेव हमारा है।

भारत में यह हिन्दू क स्वित होता है कि रूट श्रीर स्टॉने यहां देगाः

सुनो विश्व जाते दस्त की विद्यता देव पूना वार्ता न करामा इग्रम स्टोर स्मामना सन्ताना ती नेह द्याग निर्द नम्ह के इमार इन् ती हित प्यार के विन्दू होकर प्रस्ती

कल्मा इगान द्वोह का मात्र में महन पाऊंगी विनोद मुद्दे गाऊंगी निहोत क सात्र पे निहोत प स्थापिक दिनानी कन पद

1

11

भ्रान्त में वह हिन्दू हो गई जैसा कि इनकी इस रचंना से स्चित होता है कि इनका विश्वास कुरान से हट गया था श्रीर इन्होंने यहां वैज्यव सम्प्रदाय में दीचा ली 🖡

सुनो विश्व ज्ञानि मेरे दिल की कहानी तुम् दस्त की विकानी वदनामी भी सहूंगी मैं । देव पूजा ठानी नमाज हूं भुलानी तजे, · · · कलमा कुरान सारे गुनन हूं तज्ञूंगी मैं । श्यामला सलोना सिरताज 'सिर' कुल्ले दिये? तेरे नेह दाग निदाग हो रहंगी मैं। नन्द के कुमार कुरवान तेरी सूरत पै। तेरे हित प्यारे हिन्दुआनी हो रहूंगी में ॥ २ ॥

हिन्दू होकर इन्होने क्या किया, देखिये-

कल्मा कुरान छोड़ आई हूं तिहारे पास माव में भजन में दिल को लगाउंगी। पाऊंगी विनोद भरके सुबह शाम, गाऊंगी तिहारे गीत नेक न लुजाऊंगी। साऊंगी प्रसाद प्रभू मन्दिर में जाय जाय, माथ पै तिहारे पदरज को चढ़ाऊंगी। श्राशिक दिवानी वन पद पूजि पुजि, श्याम की तात में राधिका सी बन जाऊंगी।

रा गरे। गांव है जात। वंतु ममात ॥ ग्रन्दर वारन । र की हारन ॥ १॥ ह मुस्तिम महिला वे । तियी-तं से नात है।

सोंहे

सि घारा है।

हमारा है ॥

JE 1/2

संवत् १६२५ के श्रासपास "पिहानी" ज़िला हरदोई निवासी कवि "जमालुदीन" श्रीकृष्णभक्त हुए उन्होंने जमाल के नाम से दोहे लिखे हैं। उनके दो दोहे हम उद्भृत करते हैं:—

मोर मुकुट किट काछिनि, गल मोतिन की माल । कहजानों कित जात हैं ? जग की जियन जमाल ॥१॥ इत त्रावत उत जात हैं, भक्तन के प्रतिपाल । बंसि बजावत कदम चिढ़, कारन कीन जमाल ? ॥२॥

"र्होम" भगवान कृष्ण का इतना घड़ा उपासक था कि उसने अपनी मृत्यु का निम्नतिखित दश्य वैचा:—

कदम की छांह हो, जमुना का तट हो।

श्रिवर मुरली हो, माथे पर मुकुट हो।।

खड़े हो श्राप इक ऐसी श्रदा से।

ग्रुक्ट भोके में हो मौजे हवा से॥

मिले जलने को लकड़ी त्रज के वन की।

छिड़क दी जाय धूलि निज सदन की।।

इस तरह होय वस श्रजाम मेरा।

श्रापका नाम हो श्रीर काम मेरा।।

इन कविताश्रों से कितनी कृष्णभक्ति भलकती है। सम्राट स्रकबर हिन्दू धर्म श्रीर हिंदी भाषा का प्रोमी था उसने "तान-स्रेन" जैसे प्रसिद्ध हिंदू गायक के गाने से रीभकर उसकी प्रसुर धन दिया। उसी के प्रसिद्ध सामन्त नव्याब "स्नानक्षाना" हिन्दी के प्रसिद्ध कीन स्तां हुए कियों को तानों हारा (हिंगी) को हर्यात हरनां मुबारक, उसमान प्राप्ति के जिनकी कियान रहे हर दर्द सकता। प्रचरत हो ने हर हरव से ही हिन्दू कर गरे मुसलमानी रही मुसलमानी रही मुसलमानी कियान

प्रसान में दर कर सिवाइ है।

सिवाइ है।

सिवाइ है।

ही रही। कतंत राह ने

हरे पहार के सहरायां

से निवाह हिया था और के निवाह हिया था और के निवाह हिया था और के निवाह की माना नाते थे।

कार्त अस्त "द्वादां माना कर के अस्त असे माना नाते थे।

कार्त भी वहे र अस्त हुए है। देने मार्थ थे।

महारानी मीरावाह हुँ। रही।

महारानी मीरावाह हुँ। रही।

नात पात पुत्र नाहि हो।

हाता पात पुत्र नाहि हो।

के प्रसिद्ध कवि स्वयं हुएँ भ्रोर हिंदू गौरव "कवि गृङ्ग" जैसे कवियों को लाखों रुपया इनाम में दिलवाये श्रीर श्रार्थभाषा (हिंदी) की उन्नति करवाई। ऐसे ही "सैय्यद इव्राहीम, रहोमें, मुबारक, उसमान" आदि सैकड़ों हिन्दी शाषा के कवि हुए हैं जिनकी कविता पढ़कर उनकी कोई मुसलमान नहीं कह सकता। स्रेवर्य ही वे सर्व मानसिक पवित्रता धारण कर इदय से ही हिन्दू बन गये थे यद्यपि बाहिरी नाम उन्होंने मुसलमानी रक्खे क्योंकि कुछ 'जाति के अभिमानी रूढी के गुलाम छुवाछूतं मानने वाले अदूरदर्शी हिंदुश्री ने इन्हें शुद्ध कर नहीं मिलाया।

राजस्थान में श्रव तंत्री मुसलमान श्रीरत रखने का रिवाज है। अजमेर के भूतपूर्व कायस्थ जेजो ने मुसलमान वीबियों को रक्खा श्रीर उनकी श्रीलाद भी हिन्दू ही रही । कर्नल टाड ने ''टाड राजस्थान'' में लिखा है कि रुद्यपुर के महाराणा "वापारावल" ने मुसलमान राजर्कमारी से विवाह किया था, श्रीर उनकी संतान श्राज तक सूर्यवंशी ही मानी जाती है। "श्रीदादूजी" स्वयं मुसलमान थे डनका पिंहिला नाम "दाऊद" था फिर वे मुसलमान से हिन्दू बने श्रीर उनके अक्त "रक्जवजी" भी मुसलमान थे ने भी शुद्ध कर हिन्दू वनाये गये। मारवाङ् के रामसनेहियों के गुरु मुसलमान पिजारे थे। वे स्व हिन्दू बनाये गये। हमारे दलित आइयों ैं में भी बड़ेर भक्त हुए हैं। जैसे "नाभाजी" डोम थे, "सैनभक्त" नाई थे. "रैदांस भक्त" चमार थे, जिनकी चेली उदयपुर की महारानी मीरांबाई हुई। इसी वास्ते किसी ने कहा है:--

जात पांत पूछे नींह कोई, हिर को भजे सो हिर को होई।

ने" दिसा रहें कि अधीन जनते हैस र स्त्र करते हैं-

मोतिन की मात। ने नियन नमल॥( हं प्रतिशत ।

कान नमाल ?॥ध

ना बड़ा टपासक गारि नेनिन दश्य वैवा:-

तर हो। त सुद्ध हो ॥

ह्वा से ॥ वंत की।

न सदन की॥

म मेरा ॥ भागकती है। सम्राट मी था उसने ''तान भिकर उसकी प्रचुर

"सानकाना" हिन्दी

कररामनाम को दीद्या दीगई थी।यह बात श्राज से
४३० वर्ष को पुरानी हैं। शुद्धि को इससे वढ़ कर की नसी मिसाल
मिलोगी कि छुत्राछूत के सब से श्रिष्ठिक मानने वाले वैक्लावाँ
के श्राचार्य रामानदजी ने कबीरजी को शुद्ध कर रामनाम का
जिप कराया। स्वयं वल्लभाचार्यजी के पहिले २४२ वैक्लावाँ में
बांडाल भी शिष्य वनाये गये थी, उन्होंने तीन मुसलमान पठान
(रसखान, गुलखान इत्यादि) को शुद्ध करको वल्लभकुल, संप्रदाय में मिलाया। "गुरु नानक" श्रपने मुसलमान शिष्य
"मर्दान" से कोई खानपान का परहेज नहीं करते थे। "गुरु
गोविंद्सिंहजी" ने सेकड़ों मुसलमानों को स्वर की हड्डो से
हो शुद्ध कर २ हिन्दू बनाया। श्रीर श्री "तुलसीदासजी" महाराज तो यह शुद्धि के लिये दोहा हो लिख गये—

श्वपच शवर खल यवन जड़, पामर कोल किरात । राम कहत पावन परम, होत अवन विख्यात ।।

भविष्यपुराण प्रतिसर्ग पर्व श्राचाय ३ में मुसलमानों की श्रुद्ध करने का यह वर्णन मिलता है:—

लिइन्छेदी शिखाहीन: शमधु धारी सदूषक:
उद्यालापी सर्वभक्ती भविष्यति जनी मम।
विना कीलं च पशनस्तेषां भन्या मता मम।
तस्मान् मुसलननतो हि जातयो धर्मदूषका:।
श्रानिदीत्रस्य कर्तारो गोत्राह्मगुहितैषिण:।
वभूबुद्वीपरसमा धर्मकृत्यविशारदा: ॥ = ॥

हापराष्प्रसमः द्वान ॥ ॥ गेहे गेहे रिग्ठ इन्य ६०० प्राप्ते प्राप्ते रिज्ञो देती ... स्राप्यंघमंद्रसा स्ने दृः ।

भागारी:—हिंह देशे (हैं) बाले, बांग देनेवाले, सुरूर हैं । बाते हैं वे सब प्रायं हमें क्रीन

सिन्य है राजा का किया शिंद हो। हैंद हिंदरों के गया था वह किर प्रायमित है । कादिर बहारू नो को हिंद्रार

वाहर १,

मितिकार कुत्वह है :-मित्र कारा है :-मुसलमानी को हिन्दू करा मुसलमान चादगार ने ने हैं :-कीरोजधारी पूर्व देश।

जानाई है, उसमें तिहा है हि— जनमें - प्रताम तिहा है हि—

व जर्माए विस्तान हि द्र ः । स सकरः मुसल्मान हरदः १

1

हुम्मात हे होतिता होतां घोषा का करें को कुक्र को नोतित्व प्रतिके का को की की को छुद्ध कर प्रवता के पहिले क्ष्यर की होते तीन मुमतनक छुद्ध कर के सुसत्तका जिस की सुसत्तका जिस की सुस्तका जिस की सुस्तका जिस की सुस्तका जी की सुन्तका जी की सुन्तका

TKY - 2 ----

द्वापराख्यसमः कालः सवंत्र परिवर्तने । गेहे गेहे स्थित द्रव्य धर्माश्चैव जने जने ॥ ग्रामे प्रामे स्थितो देवो देशे देशे स्थितो मख । श्राय्येधर्मकरा म्लेच्छा वभुवुः सर्वतीमुखाः ।

भावार्थ:—लिइ च्छेरी (जिनकी सुन्नत हो गई हो), दाढ़ी वाले, वांग देनेवाले, सुश्रर के विना जो सब प्रकार का मांस स्राते हैं वे सब श्रार्थ्य वने श्रीर श्रार्थ्यधमी के रचक कहलाये।

सिन्ध के राजा "गंगासिंह" ने इन सब मुसलमानी की शुद्धि की। ३६= हिजरों में "राजा सुखपाल" जो मुसलमान हो गंया था वह फिर प्रायश्चित्त कर हिन्दू हो गया। देखो अन्दुल-कादिर बदायू नी की किताब "मुन्तिखब अल्तवारीस्त"।

## तुग्लक काल में शुद्धि

रोजशाह तुगलक के ज़माने में दिल्ली में एक ब्राह्मण ने मन्दिर बनाया और चहां चड़ी वीरतापूर्वक एक मुसलमानी को हिन्दू बनाया और इस कस्र में पाणी मुसलमान चादशाह ने उसे जिन्दा जला दिया। देखी तारीस फीरोजशाही पृ० ३७६।

मिस्टर ज़फरहसन थी ए. ने खुलासा अलतवारीख कि खुरवाई है, उसमें लिखा है कि—

व जमर्रए ब्रिह्मनां कि दर ज़माने सिकन्दर बज़ीर व अकर: मुस्लमान करद: बूदन्द अज़ रस्लाम ।

गामर फोल फिरात । भुवन विस्थान ॥

ाय ३ में मुसलमानी <sup>हे</sup>

महूपकः तो मम। मता मम। महिष्यकाः।

रेविशः। तः ॥ = ॥

#### वरगश्तहज्ञवाज रस्मे हनूद वरपेश गिरफतन्दः ॥

अर्थात् वे सारे ब्राह्मण् जो कि सिकन्दर के ज़माने में ज़ीर श्रीर जुलम से मुसलमान किये गये थे, इसलाम से फिर गवे श्रीर फिर हिन्दू वन गये। देखी शुद्धिशास्त्र। पृ० ११३

''मिरज़ा अन्दुलकादिर'' औरंगज़ेव के समय में ६० वर्ष की आयु में महात्मा विद्वलदास की कृपा से मधुपुरी में हिम्दू बने। उन्होंने अपना नाम ''चन्द्रनयन'' रक्खा और फारसी भीषा में रामायण लिखी। देखी "मिलाप" लाहीर १६२४.

"मिस्टर जादूनाथ सर्कार" ने लिखा है रि स्वयं श्रीरक्ष-जेव ने श्रपने पत्र में लिखा था कि मारवाड़ के महाराजा जसवन्तिसंहजी मिस्ज़िदो की जगह मिन्दर बनवाते श्रीर उनमें मूर्तियां स्थापित करते थे। यह सब श्रीरद्गजेव के श्रत्याचारों के उत्तर में किया जाता था।

# इस्लामी काल हिन्दुओं के खून से रंगा हुआहै।

मुसलमान श्रफगान, श्राव श्रीर तातारियों ने कुरान के सामने सब दुनियां के उत्तमोत्तम प्रन्य हेच समसे। श्रतः उन्हों- ने बड़े २ अमूल्य वैद्यानिक रह्यों से पूर्ण पुस्तकालयों को मिश्र, फारस, ईरान श्रीर भारत में जलवा दिये श्रीर संसार के श्रायंसम्यता को हज़ारों वर्षों पीछे घकेलदी। प्रसिद्ध "Alexandrian library" का जलवाना, नलंद विश्वविद्यालय तथा बुद्धगया में नीमंजिले विशाल श्रपूर्व प्रन्थों से सुसज्जित पुस्तकालय को जिसमें महायान श्रीर हीनायान वीदों को पवित्र

धारिक पुरुष्ठ रहने पूर्व से पति 'मोहममः विरस्स' ने लाउदीन जित्तडी ने क्षा-को जलाया। दमी प्रदर्भ महमूद के हमनों के बर में ने संकड़ी करी नह हिन्दू प्राचीन प्रणों और उसके स्वसान को लाज प्राचेत्र न मिलने के हारण करने अखानार को सम्युक्त रहन अखानार को सम्युक्त रहने अखानार को सम्युक्त रहने कहना जाहिये। हतने कहना जाहिये। हतने कारा के पास नियमान है ह संसार में नहीं मित सहना।

शाजकत मुसनका है धृत मोहने हिंदा बादशाहों ने सुरम नहीं हिंदा संदेश लेकर शाया है फोर के करना ही समका मुख्य देखें करना ही समका चाहिये। ''''दुं के अधिकारों के घोके से हुन एके हैं अधिकारों तिसित 'स्ट्राम' भेरे भिष्ठ आहें 'देनमका हता' को समापित की गाँ है अधा इरपेश गिएकगढ़। - किन्नुसर दे जाते ही

त्र सिकन्दर के त्याने हैं। त्र थे, इसलाम से तिस्त्र विद्याला १५० । १३

गज़ेब के समये में शं हिंगा से मधुपुरी में शि "रक्सा श्रीरफारसी हैं साहीर १६२४.

तिसा है रिस्वयं श्रीत के महाण के स्वाप के स्व

वून से रंगा हुआहै।

था।

र तातारियों ने कुरान है हेच समसे। अतः उन्हों ते पूर्ण पुस्तकालयों को जलवा दिये और संसार मीके घरेलदी। असिंद ना, नलंद विश्वविद्यालय पूर्व अन्यों से सुस्रक्षित पूर्व अन्यों से सुस्रक्षित पूर्व अन्यों को प्रविक्ष धार्मिक पुस्तकों रक्खी हुई थीं वे सव "बिक्तर खिलजी" के सेनापित "मोहम्मद बिनसम" ने सन् १२१६ में जलवा दिये। अलाउद्दीन खिलजी ने अनहलवाड़ा पारन के प्रसिद्ध पुस्तकालय
को जलाया। इसी प्रकार फीरोज़शाह तुग्रलक छोर श्रीरंगज़ेंब
ने हिन्दुश्रों के संस्कृत पुस्तकों के हज़ारी खज़ाने जलवा दिये।
महमूद के हमलों के बाद से लगातार मुसलमानी बादशाहों
ने सैकड़ों वर्षों तक हिन्दू सम्यता को नष्ट करने के लिये
प्राचीन श्रन्थों श्रीर पुस्तकालयों के जलवाने का काम जारी
रक्खा। जो लोग प्राचीन भारतीय श्राय्यों को उनकी पुस्तकों
न मिलने के कारण जंगली कहते हैं उन्हें मुसलमानों के इस
श्रत्याचार को सन्मुख रख कर अनर्गल बातें बक्तना बन्द
करना चाहिये। इतने श्रत्याचारों के बाद भी ईश्वर की
क्रुपा से श्रव भी जो कुछ संस्कृत हिन्दी का साहित्य भार'तीयों के पास विद्यमान है उसके मुकाबले का साहित्य सारे
संसार में नहीं मिल सकता।

आजिकल मुसलमान लोग भोले हिन्दुओं को श्रांखों में धूल भोंकने के लिये कहा करते हैं कि "मुसलमान बादशाहों ने जुल्म नहीं किया। इस्लाम संसार में शक्ति का संदेश लेकर श्राया है श्रीर मजुल्यमात्र की भलाई का चितन करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। श्रतः शुद्धि का बखेड़ा नहीं मचाना चाहिये।" परंतु ऐसी मिथ्या बातों के कहने वाले व्यक्तियों के धोंके से बचे रहने के लिये हम उनको "श्रीभीतम्" अमृतसरी लिखित "इस्लाम कैसे फैला" नामक पुस्तक जो मेरे विय भाई "देवमकाशजी" मन्त्री भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा को समर्पित की गई है तथा "श्राय्यंसाहित्य मुगडल" अज़मेर

( ডহ )

द्वारा प्रकाशित "खूनी इतिहास" व "विश्वासघात" नामक पुस्तकें पढ़ने का श्रवुरीध करेंगे। जिनमें निम्नलिखित इस्लामी इतिहास की पुस्तकों के आधार पर यह प्रमाणित किया गया है कि इस्लाम शांतिपूर्वक नहीं विलक्ष तलवार, विश्वासघात, लालच के ज़ोर से फेलाया गया श्रीर श्रन्याय से दिन्दुश्री के धार्मिक प्रचार का विरोधी किया गया—

(१) तवारीखे वस्साफ़ ( भ्रन्दुह्या वस्साफ़ )

(२) तवारीखे गुजीदः

(३) तवारीखे अलाई (अमरी खुसरी)

- फीरोज़शाही ( ज्याउद्दीन बन्नी )
- " (शम्मससराज श्रफ्फोफ्न) ( ) >>
- (६) तोज़के तयमूरी (स्वरचित जीवनचरित्र)
- ं(७) सफरनामा इन्न बतोत:
- ( ८ ) मतलयः उस्सम्रदीन ( श्रब्दुर्रदताक्र )
- (६) हबीबुस्सियर (खोन्दमीर)
- (१०) तोज़के बाबरी
- (११) सफोरे कश्मीर वावत १८६७
- (१२) तवारीखे शेरशाही ( श्रवासस्रान )
- (१३) तवारीखे दाऊदी ( अन्द्रुप्त: )
- (१४) तवारीखे हिन्द (मिस्टर पलिफन्सटन)
- (१४) तवारीखे खालसः हिस्सः श्रव्वल
- (१६) तवकाते नासरी
- (१७) तजकर्तुल उमरा
- (१=) तवारीचे फरिश्तः
- (१६) सवानेह उमरी श्री गुरू गोविंद्सिंहजी महाराज ( ला० दीलतरामजी लिखित)

(२०) चब सह (शं) तत्रारोत्ते हिन्द्र [ (१२) सर्वानंद उन्हों 💒 (१३) चीर बेतानी (मर् (२४) कृत्यांत्रं का यह बपरोक्त एनिहासिह हुन सिंद कर शिवाना है हि. स्त्री, धन ब्रांर जर्नन इ स -से अनेक बन्तानारकर कर न यवनों ने व्यक्तिस्त्रार्कार हुन्छ ः ल"मॅल्स्कामत्रहतानः.. उनके बच्चे और क्रिसे हो<sub>।</sub> ्यक्षिचार करना और स्त धार्मिक कर्त्य वताना ह श्रीर शका दतंत को हांगी तलवार के ज़ोर से मुसहरन अवरव" में लुट हा क्रांके व्यक्षिचार का बारेर होत वक्तीम शाहिका हिर महात्मा गांधी जंस परित्र ह की प्रच्या कैसे तिय रिता निस्त के इतिहास में इति है ली है और गाज़ी मुलरा विम्वास है हो नहीं । वह बहुना

लाम से कोई सहायवानहीं दिन्त

के निर्देश की को निर्देश की बा करियों की बार करियों की

F. VI--

शक्ताल)

दुसरी )

ताहरीन घरती)

शाह सन्तरीक्र)

(२०) चचः नामः

(२१) तवारीसे हिन्द ( मिस्टर लेथबिज )

(२२) सवानेह उमरी श्रीरंगज़ेंब ( जे. एन. सरकार )

(२३) घीर बैरागी ( आई परमानन्दजी )

(२४) तवारीखे मसऊदी

(२४) कुल्याते भार्य्यमुसाफ़िर (धर्मवीर लेखराम)

उपरोक्त ऐतिहासिक प्रंथों के प्रमाण देकर यह भलीभांति रिसेद कर दिया गया है कि इस्लाम शांतिपूर्वक नहीं बरिक स्त्री, धन श्रीर ज़मीन के लालच दे देकर श्रयवा ज़ोर श्रीर जन से अनेक अत्याचार कर कर फैलाया गया। ब्रह्मचर्य के स्थान में यवनों ने व्यक्तिचार और मुनश्रः का प्रचार किया। "स्त्त इन्फा-ल" में लूट का माल हलाल बताया। ज़हाद में क्राफिरों को लूटना, . उनके बच्चे **ख्रीर ख्रियों को दास दासनियें वनाना** और उनसे ्रिच्यितचार करना श्रीर उनको मुसलमान बनाना श्रति उत्तम धार्मिक फर्चव्य वताया।"ख्रः तीवाः" में ईमान नहीं लाने वाले श्रीर शंका करने वाले काफ़िरों को फत्ल करने का श्रीर ततवार के ज़ोर से मुसलमान वनाने का हुक्म दिया। 'सूरः श्रावरव" में लूट की श्रीरतें हलाल वताई श्रीर 'सूर:नशा" में च्यिभचार का उपदेश श्रीर "सूर: इन्फाल" में लूट के माल की तकसीम श्रादि का जिक है। हमारी समस में नहीं श्राता कि महातमा गांधी जैसे पवित्र श्रातमा ने "कुरान" की श्रीर इस्लाम 🥇 को श्रव्छा केसे लिख दियो। मिस्टर प्लीफिन्स्टन ने श्रपने । 💅 भारत के इतिहास में हजरत मुहम्मद साहव की खूब खबर ती है और गाज़ी सुस्तफा कमालपाशा का तो क़ुरान पर विश्वास है ही नहीं। वह कहता है कि राजकांज में मुँके इस-लाम से कोई सहायता नहीं मिल सकती। "तारीख अम्बीया"

न इंप्लिडिय) गुर्देश्यक) ) ।

) हाफन्सरन्) व्यव

व्सिह्जी महाराज

"महमूद गलनी" के हमलों में तथा "श्रलाउदीन खिलली" के जमाने में विशाल देवमन्दिर तुड़वाये गये श्रीर मूर्तियां नष्टश्रष्ट की गईं। तुगलखशाहा, किरोजशाहा, तेमूरलंग, श्रीरङ्गजेब सब ही मुसलमानी राज्यों में काफ़िरों को कत्ल करने की, हिन्दुश्रों के धन को लूटने की श्रीरहज़ारों क्षियों श्रीर वच्चों को केंद्र कर के उनको जबरन कलमा पढ़ा कर मुसलमान बनाने का इतिहास स्वय मुसलमान श्रीर श्रंप्रजों ने भी लिखा है। इतना पेतिहासिक प्रमाण दीते हुये भी कुछ हिन्दू इतिहास-लेखक मुसलमानों से "वाहवाहो" लूटने के लिये श्रीर कुछ स्वराज्यवादी, हिन्दू मुसः किमपेक्य में श्रपना नाम पांच सवारों में लिखाने के लिये कट किमपेक्य में श्रपना नाम पांच सवारों में लिखाने के लिये कट सिहतयों को श्रीर जो जो श्रत्याचार किये वह कुरान को सिहतयों को श्रीर जो जो श्रत्याचार किये वह कुरान को श्रिता के कारण नहीं बिल्क राजनैतिक हिए से किये हैं, परन्तु

इतिहास बनाना है कि 🚉 ही मुससमान रिन्हही हा ह नकी कल करव ने थे। "जंगा की इस दिया और राग दे किया।" झार्डेड हे हु-खिएसत की, यहा कर कि का कर मिस्ति बत्ता गाँ। हैं है सहमतहि । तराई हे कर्र लिया जारताहि गुनाया हैं। सुमतमान द्रामानी मे दरः ने की मुसलमान उनात के (=: े हिंदन ने "दगता" नाम ह का यह हुक्त या कि मन्ति नाम निगान भी नजुर न प्रति । था। श्रीर पुरानी श्रीमरम्बर स्रोने श्रार चांदी हो दनार्ते ू रात लगे हुये रहते थे, हाइन है ज़िद की सीढ़ियों पर स्तर, इ लोग उन पर पांच रस्व।

सिम्ब गुरुशों हा किर्याः फेलाने के लिये हिंगुकों तर होते थे और राजपुत होतास है अ बालों रमिष्यां हस्तामित्रों से करें अलि में अनेस कर तिया करते। से इस्त्रीकार करने पर ई वे उसकी श्रांखें निकत मार डाला। देखो (सिड य मक् करना जायज पतल कि वहांपर भी रस्त

तया "मताउद्दोन विजल ये गये झार मूर्तियां नहम् तंमूरसंग, श्रीरव्रजेवस कत्ल करने की, हिन्दुर्की यों और वचीं को कैद्रका ामान बनाने का इतिहाए ना है। इतना पेतिहासिः स-लेखक मुसलमानों से त्रराज्यवादी, हिन्दू मुस नं लिखाने के लिये हुट है मुलल्मानी ने जो इह किये वह कुरान ही

हि से किये हैं, पर्व

नाम फैता। "तारीव ए इतिहास बताता है कि मज़हबी ताम्रस्सुव से पागल होकर लान ब्रव्त कर लेते थे ही मुसलमान हिन्दुओं पर जुल्म करते थे भीर छोटे वालकों ार कर रेते थे अंते ५ की कत्ल करवाते थे। "तीजक वाबरी" में स्वय बादशाह बाबर रिविहासमें ततवार के में वे अपने हाथ से लिखा है कि 'ईश्वर की करता से मेंने काफिरों प्रकार कि किया है। 'िको कारल किया और उनके मन्दिरी को मिक्दों में परिवर्तित प्र संप्रार्श से कहा ि किया।" श्रीरङ्गजेव ने लाखों मन्द्रित तुड्वी श्रीर सूर्तियां खिएडत कीं, यहां तक कि मथुरा में केशवर्व का मन्दिर तोङ् कर मस्जिद् वनवाई गई। दीनी मोहम्मदी ने । सवइस बात पर सहमत हैं कि "लड़ाई में फंतह किये हुये त्र की गुलाम बना लिया जाय ताकि गुलामो की हालत में हिने के कारण वह\* मुसलमान श्रासानी से बनाया जावे।"ज़्ज़ि का कर हिन्दुश्री को मुसलमान वनाने के लिये ही लगाया/या था। "स्टुश्रर्ट" 'ज़ाहब ने ''वंगला'' नामक पुस्तक में लिख है कि 'श्रीरहर्ज़ेव' का यह हुक्म था कि मन्दिरों का ऐसा दश करी कि उसका नाम निशान भी नज़र न श्रावे। वह नये मन्दर नहीं बनाने देता था। श्रीर पुरानों की महस्मत नहीं करवा देता था। मन्दिरों की स्रोने श्रीर चांदी की वना हुई सूचियां, निमें हीरे श्रीर जवाह-रात लगे हुये रहते थे, दरवार के आंन में और जामा मस-ज़िद की सीढ़ियों पर रक्खी ज़ातीं । कि आते और जाते लोग उन पुर पांव रक्खें।

> सिक्ब गुरुश्रों का इतिहास झलाता है कि इस्लाम, फैलाने के लिये हिन्दुओं पर की २ अयंकर अल्याचार होते थे श्रीर राजपूत इतिहास से यह स्पष्ट विदित है कि लासों रमणियां इस्लामियों से श्रपने सतीत्व की रच्चा के लिये स्त्रग्नि में प्रवेश कर लिया करती थीं। "त्वारीख फरिश्ता" में

(=0)

लिखा है कि । यासुद्दीन के ज़मान में जैसलमेर में आठ हज़ार श्रीर "भटिडा मैचीवीस इज़ार स्त्रियां सतीत्यकी रचा के सिये जिंदा चिताश्रों में जल गईं। मेवाड़ का जौहरमत तो प्रसिद ही है। "तेमूर' ने उनतीस हज़ार हिन्दुओं को एक मकान में चंद रख कर श्रार लगवादी श्रीर श्राग से भागते हुए १०००० को क़त्ल करवा दिये सिर्फ इसलिये कि काफिर के कत्ल से पुराय होगा। श्रमी "खुसरो" में लिखा है कि "कोई हिन्दू खूब-सूरत लड़का या ाड़की न रक्खे यदि ऐसा पुत्र या पुत्री उत्पन होजाय तो मुसलगनों के हवाले कर दिया जावे। श्रीर पाखाने का मुंह पश्चिम वो श्रोर न रक्खे।" "मोहम्मद कालम" ने ब्राह्मणीं का ज़यरदती खतना कराने का हुक्म दिया श्रीर जब उन्होंने स्वीका न किया तो १७ वर्ष की ऊपर की उमर के ब्राह्मणों को कतर का हुक्म सुनाया और वाक़ी नावा-लिगों को लोंडे गुलम बनाकर बगदाद भेज दिया। वगदाद श्रीर गजनी में २२ दिरम ( पैसे ) में हिन्दू वालक व वालिकाए गुलाम बाकर वेची गई। इस्लाम श्रीर इस्लाम के बानों के खूँरेज श्रेर व्यक्षिचारों होने का प्रमाण "रंगीला रस्तुल" नामक पुस्तव से मिलेगा।

इस पुस्तक के विय में हाईकोर्ट लाहीर तक मुक़हमें वाजी होचुकी है श्रीरहसके प्रकाशक लाहीर के पं० राजपाल निवींच सिद्ध किये जकर मुक्त किये जाचुके हैं। भारत के श्रिधिकांश हिंदू जानते हैं श्रीर हतिहास भी साची है कि "श्रक्त वर" को छोड़कर कोई जिरला ही मुसलमान वादशाह हुआ होगा जिसने हिन्दुश्रों प श्रत्याचार न किया हो श्रीर किसी न किसी डपाय से फुलला कर यहका कर यातलवार का भ्य दिया कर (गुड़ों के मू वेतिहासिक हहानों के "कि हिन्दू, सम्माके रतांत्र मुख्यानात करें"। आरतांत्र मुख्यानात करें उत्साह के सार हुन्दू का मुख्यानात करता को

C

=>

: हैसा है। है का रंसा वर्ग एकी रा शैरान हो होत शिक्षं को एक सम्बंधि TE STORE OF कि सामित है हती 信作"针而" रेसा पुत्र गापुरं गा हिया जाते। ब्रोगरिंग क्षेत्रमङ् काम्य वंशा हुलम दिया है , वां की कता की में, ना भी पति ग राद केर दिया। वार 1)年間期 । रस्ताम शाँर हरन

दिखा कर दिन्दु ओं को मुप्लमान न बनाया हो । उपरोक्त ऐतिहासिक द्रष्टान्तों से सिद्ध है कि यह नितांत श्रसत्य है "कि हिन्दू, इस्लाम के गुणों तथा एकता पर मुग्ध होकर आ-रतीय मुसलमान वने"। श्रतः इन तलवार के अय से वने हुए भारतीय मुसलमानों की दशा पर दया कर हमें द्विगुणित उत्साह के साथ शुद्धि का कार्य करना चाहिये श्रीर उन सव मुखलमान भाइयों को पवित्र हिन्दू धर्म की प्रेममयी गोदी में विठाना चाहिये।



हे साहोर तक मुन् ह हाहीर के प्रशास वे जाने हैं। मार्के हिं। सलमान घादशाह ही न किया हो और वि

कर यातलवारकार्ग

होने का मनाए 'तारे

श्रो३म्

# गुद्धि चन्द्रोदय

# तृतीय ग्राध्याय

## शुद्धि और राजरत इतिहास

कहाते थे जो जहां के वाली
थी जिनकी दानियां में शान श्राली ।
हा ! कैसी गार्दिश प्रसावतों में, वे श्रान वाले पड़े हुये हैं ॥
शमशीर गिरती थी वर्क वनकर,
हमेशा रण में उद् के सर पर ।
उन्हों के हथियार श्रीर रिसालों में, श्राज ताले पड़े हुये हैं ॥
जिन्हों की भयभीत गर्जना से,
था काँपता यह तमाम श्रालम ।
वह श्राज शेरे ववर भी गरदन, क्फ़स डाले पड़े हुये हैं ॥
ज्ञुटा दिया ताजो तख़्त श्रपना,
निफ़ाक से दिल लगा के हमने ।
हम श्रपनी गृफ़लतों से श्राज भी ज़ालिमों के पाले पड़े हुये हैं ॥

वेद में करा है— बचेम शो पूर्वृत्र रुपित्रं हात्त्र रू

ĥ,

"हे पान नर् । इस वर्षे करने बाते ही। की रूप हों। हम करने करने कुट करते हुए स्थन हो। हैं मेरणा हो।"

त्रावि के तार्यों हो।
त्रावि के तार्यों हो।
त्रावि के तार्यों हो।
वि वित्रयाविश्व स्टान स्टान विद्यायाविश्व स्टान स्टान विद्यायाविश्व स्टान स्टान विद्यायाविश्व स्टान स

साटी मई सम्पत्ति रहे... भारतंत्रीरों है समुद्र स्वान हो जाता या और ऋर से मौरत श्राम्यं बोबाग्रोहे ने ह वेद में कहा है-

जयेग कारे पुरुहृत कारियोऽभितिष्ठेम इड्यः ! नृभिर्द्वत्रं हायाम शूश्याम चावे-शिद्र प्रणोधियः ॥

''हे परमात्मन् ! हम चड़े से चड़े जीवन संप्रामीं में विजय करने वाले हों। श्रीर तमाम दुर्मतियों का सामना करने में समर्थ हों। हम अपनी मानव शिक्यों के तमाम वृत्र आवीं का नाश करते हुए उन्नत हों। हे इन्द्रात्मन् ! हमारी बुद्धि को सची प्रेरणा हो।"

उपरोक्त वेदाहाश्चों को मानकर देवासुर संप्रम में वीर श्रार्य दुए-दलन श्रीर रिपु-दमन करते थे। श्रीर श्राय्यों का विजयी वेड़ा सात समुद्र पार कर सारे संसार को वैदिकधर्मी वनाता था। बल्कि २०० वर्ष पहिले तक वीर राजप्त, सिक्ख श्रीर मरहटे श्रार्ग्य हिन्दू चलिदान की जन्म-घूँटी पीकर सिंहनाद, कर रसभूमि में उतरते थे छीर म्लेच्छों की मार कर ऐसे भगाते थे जिससे सारे भारत में उनकी ख्याति भीर आर्थ्यसभ्यता की विजयपताका फहराती थी। श्रीर र्तिर भूषण किव यह लिखता था:--

> मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाय सीस, खाटी मई सम्पत्ति चकत्ता के घराने की ॥

ग्रार्थ्यत्रीरों के सन्मुख महमदो मत का मिलन मुख म्लान हो जाता था श्रीर श्ररव की खूनी तलवार बलिदान से में रित श्रार्थ्य योद्धाश्रों के तेज को सहन न करती हुई उनके

द्याप

त इतिहास

हे बाती इंशन शती। रे ज्यान बात पहें हुवे हैं।

कं वनका मुर्पा ।

सान नाते पहे हुने हैं।

गर्नेग स न ग्रालम ।

हम्स डाले पड़े हुवे हैं। त श्रपनाः

के हमते। तमों के पाले पड़े हुवें

कवर्षों से टकरा २ कर दूक दूक होकर नीचे गिरती थी। चपल चंचला के प्रकाश सम चमकीले वलों वाले आर्यों वीरों को जब यवन देखते थे तब ही वे अय से कायर होकर अपनी शक्ति को भूल कर ऐसे आगते थे जैसे सिंह के दर्शन कर मृगकुएड या हस्तीसमूह पलायन करता है। उन पर मानों विपत्ति की काली घटा छा जाती थी और फिर इस्लामी कवि लड़ने की निम्नलिखित शिला देते थे। जिसकी सत्य हरिश्चन्द्रजी अपनी कविता में इस प्रकार लिखते हैं—

विजली है गजब इनकी है तलवार खबरदार । दरवार में वह तेगे शरर वार न चमके । घरवार वाहर से भी हरवार खबरदार । इन दुश्मने ईमां को है धोखे में फँसाना । लड़ना न मुकाविल कभी जिनहार खबरदार ।

मुसलमानों की हिन्दू वीरों के संमुख यह हालत होते भी भीर भूषण कवि ठीक ही लिखते हैं।

> थर थर कांपत कुतुवशाह गोलकुएडा, हहिर हवस भूप भीर भरकति है। राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनि, केते बादशाहन की छाती धरकति है।

यह बलियान की ही महिमा थी कि भारत के राजाओं से लेकर भोपड़ियों में रहने वाले गरीब से गरीब तक अपनी

ĺ,

मिलत न पना है है है? नोंहें शोधत रहते हैं?

लपिके हमाने केंद्र

बाहतों से तर इंग्रें

कहते हे-

होकर नीचे गिरतीय।

मकीले चलों चाते आप

ते वे अय से कापर होक

गते थे जैसे सिंह के दर्ग है।

गयन करता है। उन म

ति धी श्रीर फिर स्तानी

ाचा देते थे। जिसको हन

पकार लिखते हैं—

אַניישש ד

ल्वार खबरद्गा।
न चमके।
खबरदार।
में फँसाना।
नेनहार खबरदार।
संमुख यह हालत होने

गोलकुएडा, गरकित हैं॥ ती घाक सुनि, घरकाति है॥

तेहैं।

कि भारत के राजा<sup>ही।</sup> ब से गरीब तक अर्प वीराङ्गनाश्चों सहित केसरिया राना पहिन कर यवनों से रश-

केसारिया वागो पहर, दर कंकण जर माल । रण दूल्हा वर लाइयो विजयी विजय सुवाल ॥ पत्नियां पतियो को काती थीं—

जास्रो जात्रे पिया तुम रख में,
मेरी सोच करो न मन में।
शूरन में तुम शूर व्हास्रो, योधा हो योधन में।
धर्म की रच्चा कर भुजवल से दीनन कष्ट हटास्रो-

जाड़ों जाड़ों पिया तुम रण में ॥

स्तिय करागे से कहते थे—

यदिप इतो पानी, चड़यों अचरज तदिप महान ।

नित उठ प्यामी है। रहत विन रिपु रुधिर कृपान ॥

तज्ञवार से स्तिय कहते थे—

लहरत चमकत चायमर इह तरवार अनूप ।

लपिक इसित चौंघत चित्र निगन दामिनी रूप ॥

ब्राह्मणीं से जय स्तिय लहाई का हहती पूछते थे तब दे

मिलत न पना में सुदिन लड़त न कायर मन्द । निहं शोधत रणबांकरे नद्यत वार तिथि चंद ॥

( | = = )

पेरन्तु हा । श्रव यह सच वेरता के दृश्य स्वन्त हो गये । हिन्दू जाति कब्रस्तान य≁ गई \परस्पर को फूट, ईपी, *हेप*, जाति पांति आदि ने हमारा सर्वानाश कर दिया। पगुलाभकों स्वार्थियों, पापमय आवों को हुन्य में रखने वालों, न जाति की रसातल में पहुंचा दिया। विश्ववीं श्लीर बच्चे उड्ने लगे । श्रीर श्राज वह कायरता छा गई रे कि श्रपनी खी श्रीर बची की रचा तक नहीं हो सकती। मौजद के सामने बाजा नहीं वजा सकते। कौन्सिलों में, डिस्ट्रिक् वोडी में, गृनिवर्सिटियों में, जहाँ मुसलमान श्रधिक हैं वहाँ तीश्रधिक श्रधिकार मांग-ते ही है परन्तु जहां कम हैं वहां पर शे effective अर्थात् प्रभावशाली प्रतिनिधित्व मांगते हैं। श्रीह्र करने वालों की क़त्ल की धमिकयां देते हैं क्योंकि आज्ञोइम परतत्र शस्त्र-विहीन हैं। हमने विलदान की कमी के करेगा श्रपना राज-पाट. मान, धन सब कुछ खोदिया। हमं पूर्व हितिहास पढ़कर 🗚 श्रीर हिन्दू जाति की वत्तमान श्रकथनीय दुर्दशा देखकर रोना श्राता है श्रीर जब मेरे पास एक हिन्दू रोता हुआ छाता है कि उसकी स्त्री एक म्लेच्छ लेगया या रसकी विधवा वहिन को दुए ने अप कर दिया तो में उससे पूछता हं कि तू जीता मेरे सामने कैसे आगया ? यह लोग इतने कायर हो गये हैं कि वे हिन्दू देतियों की रज्ञा करने के लिये अपनी जान जोखम में नहीं डाल सकते श्रीर वीर गोरखे विद्यार्थी वड्गसिंह के समान स्त्री सनीत्व नए करने वाले को मृत्यु दड देकर श्रपना जीवन संकट में डालकर दृष्टों को उदाहरण नहीं दे सकते । अहा ! सारी राजपूनी औन व शान विलीत हो गई।

भारत ! तेरे कहां हैं वह राजपूत पहिले । लेते थे बात पर जा तलवार संत पहिले ॥ मानार राजा वा देवीर राग्ये रीत दून रा रमानार वी रो ता रमानार वी रो ता पर रमानार वी रो ता पर रमानार वी रो ता पर रमानार वी रो ता स्व विकास राजा माला र रमानार राजा माला र

. 1.

केंग्याम्, कर्न्यः स्टब्स्टिक्षेत्रः व्यवस् स्टिक्स्टिक्

> वस्ति स्ते हरू श्रीद्राक्षेत्रका

विवश है-

ए स्तन हो गरे। हो पूर, रंपी, हेंग, रिया। बगुनाभरो व पानी, ने इति हो त एक टब्ने समे । द्यती स्त्री और रहे ह मामने बाहा नाँ हों में. चृतिवसिंदित निक् क्षतिकार मंद efective got द इसने याती है इस पत्तर गत कार् ऋपता सा हेश्रोतिशम प्रत नेय दुर्गा देसकर देव म् नेम रूपा झाता रै , रमको दिन्स बीत । गुल्माई कि व्र वंश रतंत चाय हो तं है हिये गती जार डोल ने दिणार्ग मह्तासिरं नो स्युद्ध है जिल्ल लाराय गरी हे बकी। विसान हो गरी। नपुन पहिले । ism ig

allegas. Anatori

सायं काल के समय जा भेड़ वक्षारेयों का मुंड निदेलता है और इसके पीहे धूल उड़तो है तब मेरे पत्मुख वह रहा-राखा प्रताप श्रीर वीर दुर्गदास का दश्य श्राकाता है जबेबे राजपूत पलटने लेकर शत्रुश्रों के दमन करने के लिये चड़ी करने जाते थे श्रीर इसी प्रकार धृल उड़ने से श्रासमान श्रिप जाता था। श्रीर उस खर्गीय दृश्य में सब सुध बुध विसराकर जी चाहता है कि भेड़ों की ही राजपूत सम्भा, उसे पकड़ कर पूछें कि आज बीर राजपूत से तू भेड़ कैसे बन गई? हा! जिनकी शान सारे संसार में थी और जिनकी नेशमात्र भी श्रपमान प्रदाशत न होता था उनकी यह हाल्तं !!!

वीर रेज़प्त, अम्पसिंह राठीड़ के स्मिन गंवार शब्द के कड़ने के पीले हाँ गर्दन उतार दिया करते थे जैसा कि किसी किन ने कहाई:-

> उन्धेल ते गग्गा कहा। उन कर लई कटार। वा कदन पायो नहीं जमधर होगई पार ॥

भ्रंसिंद की उस कटारी की प्रशंसा में कवि ने यह क-विस्त हा है:-

वर्र्ज मांहि मारी थी कि रेख में सुघारी थी, इथ से उत्तारी थी कि सांचेह में ढारी थी। शथ में इटक गई गुट्टि सी गटक गई, फेंफड़ा फरक गई आंकी बांकी तारी थी।

<u> ५७</u> )

शाहजहां कहे यार, सभा मांहि वारवार, अमर की कमर में कहां की कटारी थी॥१॥ साहि को सलाम किर मारणो थो सलावतरवां, दिला गयो मरोर शूरवीर धीर आगरो। मीर जमरवन की कचेड़ी धुजाय सारी, खेलत शिकार जैसे मृगन में वागरो। कहे पानराय गर्जासह के अमरसिंह, राखी रजपूनी मजबूती नव नागरो। पाव सेर लोहे से हलाई सारी पातसाही, होती शमशेर तो बिनाय लेतो अरगरो।

इन राजप्त वीरों का शाज चाडुकारिता में श्री ऐश-श्राराम में ही जीवन बीतता है। श्राज तो विषय वासना कोलुप मद-मस्त हमारे राजा महाराजा क्षत्रिय धनुष्, वार तलवार, वन्धूक सब भूल गये हैं। कवियों ने ठीक कहा है.

पावस ही में धनुप अव, नदी तीर ही तीर रोदन ही में लाल हग, नौ रस ही में वीर ॥ नैन वान ही वान अव, भौं ही वंक कमान ॥ युद्ध केलि विपरीत ही मानत आज ममान ॥

इन रंडीबाजी में मस्ते, पातरियों के पाद में सीभाने सरदारों को क्या यह बाक्य जगा सकते हैं। मकादियों के राज्य में अस्त्र शृह्यों की अन

े "पणा राजा तरा रकः हे हिन्दू भी कारत करणे।। कविने सन्य कडा है –

> आग तो छोने हैं सेते महा मांग है हाय ! वर्तनार हैं , , , रंगते के हता महा विन्ते हता सेता हैं सेते सहीं होंद्र स

राना कि देश की तर ... नहीं है परन्तु तो की का स्त्री को न निक्का के दुशों को सदा सका हैने के मियों के हमारे एक क्ष्म पत्री को सार कर के पत्री को सार कर के प्रारंता करना सहिदे कि

बारवार, थी॥१॥ तावतखां, श्रागरा । ाय सारी, बागरी । रासंह, ागरों।

ागरो । ता में औ ऐश-आरांम वासना स्तोज्यमङ नुष्, वार तलवार,

साही,

रिही तीर ही में बीर ॥ बंक कमान । राज प्रभान ।।

क कहा है-

वाद में सीमते ह 音目

मकड़ियों के जाल से सिलेहस्ताना मंढ गया। अस शसों को सम्हालो जंग उन पर चढ़ गया ॥

"यथा राजा तथा प्रजा" के सिद्धान्तानुसार सर्वसाधारस हिन्दू भी कायर वन गये। इन हिन्दुश्रों की मुर्दा दिली देखकर किन सत्य कहा है:--

आग तो कलेजे में लगी ही नहीं हिन्दुओं के, कैसे भूबा आंख से कड़ेंगी चिनगारियां। हाय ! वर्तमान हिन्दुजातिकी कायरता का यह चित्र है !!! रंगते रहे रुधिर में केसन जे निरवार। तिन्के कुल अव हींजरा, काढ़त मांग सँवार ॥ द्विन ग्रुख देखत कांच में, छिन छाजत शृंगार। वहा कटै हैं शीश यह वने उने सरदार ॥ ठहर सक्ने हैं नहीं, जो तनिक गहरे घाम में । किसे सहेंगे शीत वर्षा घोरतर संग्राम में ॥

र्माना कि देश की इस वर्तमान दशा में शस्त्र चलाने का श्रवसर नहीं है परन्तु तो भी जयतक दुष्ट्यवन के कन्जे से हम हिन्दू स्त्री की न निकलवांलें तवतक चैन नहीं सेना चाहिये श्रीर दुष्टों को सदा सजा देने के प्रयक्त में रहना चाहिये। विध-र्मियों के हमारे पास गुमनाम पत्र श्राया करते हैं कि हम तुन्हें शीघ्र इस दुनियां से उडा बेंने, तुम होशियार होजाओ। हमें रन पत्रों को फाड़ कर फेंक देना चाहिये और परमात्मां से प्रार्थना करना चाहिये कि वह हमें धर्मवेदि पर बलि होने का

श्रवसर प्रदान करें। हम खाट पर षीमारी में सङ्कर मरना कदापि पसंद नहीं करने बहिक लीलामय केलीलाश्राम भारत-भूमि में एक बीगेचित मृत्यु पसंद करते हैं। फ्योंकि हमारे पूर्वज भी बीरों की मृत्यु ही मरे थे।

#### राजपूतों की वीग्ता

विरभूमि राजस्थान कभी भी मुसलमानों के पूर्ण आधीन नहीं हुई। कभी र मुसलमान किन्दू खियों को भगा देते थे। इसके प्रनिकार रूप में राजप्तों ने औरह ज़िय के बढ़े र मुसलमान अफसरों की बीवियों तक को भगाई और इसका प्रतिफल यह हुआ कि मुसलमानों ने फिर इधर राजस्थान की हिन्दू खियों का भगाना बन्द कर दिया। इसी प्रकार हिन्दू सियों को भगाना बन्द कर दिया। इसी प्रकार हिन्दू मिनदरों की गोमांस से मुमलमानों द्वारा अपवित्रता को रोकने के लिये जोधपुर के "महाराजा अजीनसिंह' ने खास दरगाह क्वाजा साहब अजमेर तक की प्रसिद्ध मिनदि ने खास दरगाह क्वाजा साहब अजमेर तक की प्रसिद्ध मिनदि ने खास वरगाह क्वाजा साहब अजमेर तक की प्रसिद्ध मिनदि ने खास वनाते थे तो हिन्दू भी मस्जिद तोड़ कर मन्दिन बनाते थे। सिक्ख वीरों ने मस्जिद तोड़कर उनके स्थान में मस्तगढ़ और गुरुद्वारे बनवाये।

भरतपुर के महाराजा 'सुर्जमलजी' ने "बयाना"में जें 'फुनबुद्दीन" ने मन्दिर तोड़ कर मस्जिद यनाई थी उस मस्जिद की पीछी तोड़ कर मंदिर बना दिया श्रीर उस मन्दिर की सेवा, पूजा श्राज तक राज्य की श्रीर से होती है। श्रजमेर में अन्

शुद्धि चलेटपः

-१८७ -१९९८ हेर्युरेस्ट्रिस्ट्रिस्ट १८१० - १५६.

ारी से सद्दर कर एके को नाउस तारते है हैं। क्योंकि हम्ते

ाना

मानमी है पूर्ण क्र मान दिन नियों हो रहता के को मुखे रियों तक को मार्ग प्रमानी के तरका के कार्य का स्थितिक मानी कार्यक्रिका प्रमान की तरका क्रियों की तरका क्र

जी के प्रचार में जे र चनाई जो उस मस्जि र उस मन्दिर में हेव, र दें। सज़ोर में ना



4

1

हरी ने शारदार की का कर उममें ' ने ने ने ' जिस को कर कर है । . . श्रीर प्रमिद्ध पुरान्ती के येट कर हिन्दू में गढ़ के को शहर प्रमुख्य के अ को शहर पुरान्ती के स सामान कर का है ! श्री कर है महरून की सामान कर का है !

> श्रीपृति के न वहता तिया। प्राप्त के कार. श्रवंता के चुरेंते, गर्म सारत के चुरेंते, गर्म तया श्रमस्तों की कि थे। श्रमेक मुक्तकर्रें होते थे। बीर प्रश्रद पर मुस्तमान कहता श्रीर जारावर वेहेंते श्रमेर श्रास्त्र है दिने पर श्रमाण का जन्म के है के चर्होंने भारत हो स्टब्स किया। महाराज्य करें है

> > M,

हरीं ने शाहजहां की बनाई संगमरमर को वारहदरी की लोह कर उससे 'मेराजीन" "श्रक्तबर के क्रिले" में शिवमदिर पना दिया जो श्रव तक विद्यमान है श्रीर उसकी पूजा होती है श्रीर प्रसिद्ध पुरातत्ववेसा हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान रा० व० पं० गौरीशद्भरजी हीराचद की श्रोक्षा इसी मेगज़ीन में बंठ कर हिन्दू गौरव को वातों का श्रनुसंधान करते हैं। इसी प्रकार जीधपुर के महाराजा श्रजीत सिंहजी ने मुसलमानों की दाहियां मु ड्वाई श्रीर 'हाई दिने कं भोंपड़े" वाली मिस्जद जो पहिले "सरस्वती मन्दिर" था श्रीर जिसको तोड़कर गुलाम खान्दान के वादशाह 'शमश्रदीन श्रवनमरे' ने मिस्जद बनवाई थी उसकी गुम्मज मुसलमानों से वदला लेने के लिये तोड़कर गुएकर में नरसिंहजी के मदिर में लगवायों।

श्रीरक्षेव के श्रत्याचारों हे तंग श्राकर हिन्दुश्रों ने खूब वदला लिया। पंजाब के सिक्न, द्रिचिए के मरहटे, सिनिमनी के जाट, श्रजमेर मेरवाड़े के ते, राजस्थान के राजपृत, मध्य-शारत के बुंदेले, शाही ह्जाने श्रीर मुसलिम स्बेदागे, तथा श्रफसरों की विना ट्रे कशी श्रांगे नहीं बढ़ने देते थे। श्रनेक मुसलमानी दमचक चलने पर भी दमन नहीं होते थे। बीर बालक हर्ककत ने श्रपना सर कटवा लिया पर मुसलमान न बना। क गोबिदसिंह के दोनों पुत्रों "फतंह श्रीर ज़ारावर" ने दीवा में जीवित खुना जाना स्वांकार किया श्रीर पाख दे दिये पर हलाम कवूल नहीं किया। महाराणा श्रताप का जनम ज्येच्ड श्रक्ला ३ संवत् १४६६ में हुश्रा था। उन्होंने भारत की स्वांत्रता के लिये यवनों से भयद्वर युद्ध किया। महाराणा श्राप के नौकरों ने सर कटवा लिया परन्तु

J.

洲

~ 1 vig

महाराणा की दी हुई पगड़ी की बांधे यवन के सामने सर नहीं कुकाया । महाराणा प्रताप ने पृथिवीराज के पत्र के उत्तर में त्तिया था---

> खुसी हूंत पीथल कमध पटको मूंद्रां पाण । पलटण है जेते पतो कमला सिर के वाण ॥

अर्थ-"हे चीर पृथ्वीराज ! श्राप प्रसन्न हो कर मूं छीं पर हाथ फेरिये। जब तक प्रतापसिंह है, तलवार यवनों के सिर पर ही जानिये।"

शहशाह अकवर ने अपने शासन काल में "जज़िया" श्रीर नोवध बन्द कर दिया था। देसके समय में योग्य हिन्दुश्री को उच पद दिये गये थे। राजा वेडरमल, राजा बीरवल, राजा अगवानदास श्रीर महाराजा मिसिह उनकी शासन सभा के श्रादरणीय सम्य थे। दशहरा, तिली और दिवाली श्रादि त्यो-हार वादशाह की श्रोर से भी नाये जाते थे। रह्मायन्धन क अवसर पर अकवर बालणे द्वारा अपने हाथ में राखी बंघवाता था। उसने हिन्दू धर्म 🕇 सिद्धांती को वड़ी श्रदा से श्रध्ययन किया था। बह गंगाजी पीता प्रात:काल उठकर सूर्य भगवान के दर्शन कर "सूर्य स्रोह्म नाम" का जप करता था। वह तिलक श्रीर जनेऊ भी भरण करता था। हिन्दू साधु संतों के संसर्ग से उसे बड़ा सुरे मिलता था। उसकी हिन्दू धर्म पर पूर्ण श्रद्धा थी। वह हिनी ही आषा, आव व भेष में तल्लीन रहता था श्रीर श्रपनी ना गांठ हिन्दू सीर वर्ष से ही मनाता था छौर हिजरी संवर्तकाम में नहीं लाता था। श्रकवर हिन्दू धर्म की दीचा लेना चहुता था परन्तु हिन्दू शुद्धि परं

\$0' = 1 &

घन के सामने सर गाँ राज के पत्र के रक्तरं

मूंडां पाण । नर के वारा ॥ श्रहत हो कर मूं हों प , तत्वार यवनों के कि

: काल में "ङ्जिया" श्री नद में दंग हिन्दुभों हो ल, राजा घीरवल, राज ट उनकी शासन सनाहे । स्रीर डिवाती श्रादि ली ये झाते थे। रज्ञायन्त द्वारा श्रापने हाथ में राही सिदांतीं को बड़ी घटा ÷ वीता प्रात:कात उटका तम्त्र नाम" का जप करता सर्ग करता था। दिन् कु मितवा घा। इसकी ( हिंग ही भाषा, भाव व प्रपनी नम गांठ हिन्दू सीर री संगरकाम में नहीं लाता । लेग चाता धा परन्तु हिन्दू

शांद्र चन्द्रोदय २००० अग्रेगा ग्रेगा शुद्धि चन्द्रोदयं००० des relas हिन्दू भेप मे शुद्ध हुवा सम्राट् अर्कव

Ĕ,

١,

श्रीर विकास है हैं हैं हैं के कार्या के कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों के कार्यों के कार्यों कार्यों के कार्यों के कार्यों कार्यों

१-देशो मात्युर राज करूर में ब्रुपा है। समाज ने उस समय शुद्धि व्यवस्था के उपयोग न कर हिंदू जाति को महान हानि पहुंचाई परन्तु अकबर के मरने के बाद अरतपुर महाराज के पूर्वज "यून" के श्री राजारामजी लाट ने हिन्दुश्रों की इस गलती को अनुभव कर "श्रकबर" की शुद्धि करले श्रीर उसे हिन्दू बना लिया पह निस्नलिखित इतिहास से सिद्ध होता हैं ।

"यून" के "श्री राजारामजी" जाट ने श्रागरे पर कब्ज़ा किया, श्रीर सिकंदरा में मुगल सम्राट् श्रकवर के मकवरेकी लुटा। वहां कव जीदकर श्रकवर की श्रस्थियों को निकाल कर जलाया और राख को जमना में वहा दिया।" यह उन्होंने इसी शस्ते किया क्योंकि शक्यर हदय से हिन्दू था, उम्र अर हिन्दू धर्म का प्रेमी रहा और उसकी अन्तर्थि किया वयोंकि स्सलमानी ढंग से की गई थी, श्रतः शुद्धि के प्रयत्न समर्थक जटवीरों ने उसे मरने पर भी हिन्दू बनाकर ही छोड़ा श्रीर उसके श्रन्त्ये-प्रिक्रिया हिन्दूरीत्यनुसार करदी। जाटवीरीं ने भरतपुर के म-हाराजा सूरजमलजी तथाजवाहरमलजी के सेनापतित्व रें दिल्ली ल्टो श्रीर मुसलमानी श्रक्लढ़पन को खूव नीचा दिवाया। नाना प्रकार की जवाहरात तथा भरतपुर राज्य के 'ही।" में रखे हुये संगमरमर का काला श्रीर सफेद तक्त श्रीर भरनपुर के किले के श्रप्रधाती फाटक श्रव तक मुसलमानी पर जाटों को विजय के देवीप्यमान चिह्न विद्यमान है। उस समय के अर-तपुर के कवियों ने वड़ी ही श्रोजस्वी कवितायें लिखी हैं:-

१-देखी मरतपुर राज्य का इतिहास जो मनोरमा पत्रिका के सम्मेखनांक में छुपा है !

देश देश ताज लच्छमी, दिल्ली कियो निवास । अति अधर्म तालि लूट मिस, चली करन दृज वास ॥ दिल्ली दल दलही दिन द्लह सुजानसाहि । ब्याहिबे की त्यारी करि ताहीं छिन धाये हैं ॥ त्रोरन से तोरेतन तादिन तरवारिन सों। बारौठी ही ठीक वंद्कन सो नाये हैं ॥ सेंद्रिसरो पालिकें मिल्यों है अगाऊ आई। घायित की माला से दुशाला फहराये हैं।। सारत के भमन मांहि सामरि फिरि फौजन की । मंड सा पूरि धृरि धूंवा धर छाये हैं ॥ विजे बाह करिके नृपति, नाम निशान वजाई। च्ही गये सुर लोक कूं, नंपति सहित सुमाई ।। देखां सम्मेलनाड्स मनौरमा पृ० ३= मे/ाड़ और मारवाड़ के रणवांके राजपूत भी बढ़े निर्भय होते थे इन का प्रकाश कवि के शब्दों में यही मन्त्र था-"धर्मवृश्गिं की है वस यह निशानी। इमेशा रखते हैं तय्यार गरदन ॥ न ग्रुत्तिक खौफ वे करते किसी का। कटाते हैं सरे वांज़ार गरदन ॥ हर पर कुछ असर होता नहीं है।

वला से काटले अधियार गरदन"।।

RE ALL'S A देहांत के समाचा भुन श्रीर उनकी एरिसे की में झा क्ला के हो हो हो है । सिंहजी की हो हो हो है । स्थानिका का साम में केंद्रलाचरा रय कालंबिता हा सान , श्रोर सर मुख्यं हर । संबत्। अन्तरं 🔑 ब्रजिष के प्रस हुन हुन सिपाहं थे फ्रांट वर् दूतां द्वीर हांत्रम्दे चीर थे। पानु तिरा राजधाता दिल्लो हे हो िंदी विज्ञती हो नार् भाग गाँ और रहाने वार दुगदास ने प-१-सेल कर बचा जिन्ही विक्रमों की दिन्ह वसीवीर ने र्वर्रं राज्ञ लिये प्रवत समान हिन हुआ मातार हा रानः के कारतहार वह दर्द

> ढंगक २ होत करें. आसे घर दुर्गो करें

मियां निवस । के बहाँ सर क्रदाः ागनमारि । िति भरे ।। नंन मो। नारं दें।। क करा। न परमा है।। हो हत्स्व श्री e grat li क्षान स्तर्हे। न्त्र वाहेर सुमत्॥ देवगद्भ स्त्रीरमा रूप है ह गहान भी यह तिन न सं वर्ता संख्या— विश्वानी । थे मध्यार गाइन ॥ वियों सा तं वाझा गादन ॥ 前到

अग्रिया गाइन"॥

जब बादशाह औरकृज़ेंब ने महाराज जसवन्तसिंह के देहांत के समाचार सुनकर मारवाड़ को खालसा कर लिया श्रीर उनकी रानियों को मय राजकुमार श्रजीतसिंहजी के दिल्ली में केंद्र करना चाहा, उस समय वीर दुर्गदास ने महाराज अजीत-: सिंहजी को तो "गोरां धाय" सहित "मुकुन्ददास खीची" को कालवेलिया का स्वांग अरा कर मारवाड़ की तरफ़ भेज दिया छोर स्वयं मुट्ठी भर राजस्थानियों की लेकर श्रावण बदी २ संवत् १७३६ को वादशाही सेना का मुक्तावला किया। श्रीर-इज़ेंय के पास सारे भारतवर्ष का राज्यवल था और हज़ारों सिपाही थे श्रीर वह स्वयं श्रपनी राजधानी दिल्ली में था। दूलरी श्रोर दुर्गदास के साय सिर्फ २०० के क़रीव मारवाड़ी बीर थे। परन्तु विना मोचें बांधे ही जब ये मारवाड़ी वीर राजधानी दिल्ली में ही मुसलमानो की अगि्यत सेना पर विजली की तरह कड़क कर दूर पड़े तो बादशाही फीज भाग गई श्रीर हज़ारों मुसलमान मारे गये श्रीर इस प्रकार वीर दुर्गदास ने राजकुमार "श्रजीतिसंह" की श्रपनी जान पर खेल कर बचा लिया। वीर दुर्गदास का जन्म संवत् १६६४ विक्रमी की द्वितीय श्रावण सुदी १४ सोमवार को हुआ था। उसी वीर ने ३० वर्ष पर्यन्त मुसलमानो से हिन्दू-धर्म की रचा के लिये प्रवल संग्राम किया और श्रीरहज़ेव के हलक में निगला हुआ मारवाड़ का राज्य पुन: छीना और आज तक मारवाड़ के काश्तकार तक यह दोहा वोलते हैं।

> ढ़ंमक २ ढोल वार्ज देदे धोर नगारां की । आसे घर दुरगो निह होतो सुन्नत होती सारां की ।।

> > Ø

श्रवीत्ं यदि श्रासकरण के घर में दुर्गदास नहीं होता श्रीर हिन्दू-श्रमें की रक्षा नहीं करता तो सब मुसलमान बना लिये जाते। श्रतः प्रत्येक हिन्दू श्रीर विशेषकर राजस्थानी का कर्त्त व्य है कि वह इस श्रिहतीय श्रादर्श बीर दुर्गदास की जयन्ती श्रावण सुदी १४ की प्रत्येक वर्ष श्रवश्य मनावें। महाराजा श्रजीतिसंह के पुत्र महाराजा वस्तिसंहजी ने भी श्रपने पिता के समान मुसलमानी काल में हुये श्रत्याचारों का बदला खूब लिया। उन्होंने मस्जिदें गिरवाई श्रीर जो मन्दिर तोड़ कर मस्जिदें बनाई गई थीं उन्हें तोड़ कर फिर मन्दिर बनवाये। कर्नल टाड साहच ने लिखा है कि उन्होंने श्रपने राज्य भर में सुसलमानों को नमाज़ को बांग (श्रजां) देने की सस्त मनाई करदी श्रीर इसके लिये मृत्युदड रक्खा।

भारत के भ्रन्तिम हिन्दू सम्राट् वीरश्रेष्ठ पृथिवं। राज चौहान श्रुजमेरिनवासी ने भी वड़ी ही वीरता के साथ यवनों से युद्ध किया श्रीर मुसलमानी फौजों को कई वार भारत से मार भगाया श्रीर उनके सुलतान शहाबुद्दीन ग्रीरी को चूड़ियां पिहना कर माफ करिदया। एक नहीं लाखों मिसालें राजस्थानी वीरों की वीरता की मिलती हैं श्रीर श्रव भी राजस्थान के श्राम २ के प्राचीन खंडहर, मुसलमानों पर मारवाड़ी राजस्थानियों की विजय के चिह्नक्ष विद्यमान हैं श्रीर हिन्दू-गौरव के गीत गारहे हैं।

मारवाड़ के इतिहास में लिखा है कि राजपूत वहें वहादूर होते थे। वे मुस्लिम वादशाहों से नहीं इरते थे। जोधपुर के महाराजा "गजसिंहजी" ने वादशाह शाहजहां के मुहके आगे एक नामी मोलवी की लम्बी चौड़ी उड़ी पर ्शाद्धे चन्द्रोद*वाः*ङ

こしいないないが、よれがおい ト・・ ्शुद्धि चन्द्रो**द्य**्ञ तंशा नहीं होत क्ष दुस्त्वात क क्रीयकर राजन्या print zist स्पत्तम् स्त्री इसिंह की देते न सिन्तुरहरू दे सिंद्युक्तिक वर्ष क्षा के हुन्द दक्ती है हैं ने ची जा करते हैं लांच रेंग के बीर रेगार निमते गरत क्रमाहिक गम्हिक न पारणहीं से नहीं हो। न पारणहीं से नहीं हो। ज़िल्ली में नहीं हों। ज़िल्ली में नहीं हों।

के त्ये क्या में कार्य के त्ये के 前式标片 नाई कि नहीं हो लेका (जां। हैं

在是可以是不是

क्ति हर भी रा स्व नामने पर माखीर 

भरे दरवार में घूंक दिय वनके ७३ "खान" श्रीर । सके ।यही नहीं उन्होंने , की खो "श्रनारा" की ; ्राव "रायपालकी" मारवः को खोनलीं श्रीर उनकी के साथ करहीं ।

"सेह" मारवाह के रा की लड़कियों की फ़तह " यहा लेते थे फ्रीर फिर क थीं। संवत्।१४८ वि० मल्लुखां नेपीपाइ (आर्या) से १४० राजपृत कर्माफ्रों इस पर मारवाह के राजा चढाई की और जन हिन्दू मुसलमान अमीरज़ादियों सेनापित शुक्ताखां की पित शुक्ताखां, हिन्दू भेगा। पित शुक्ताखां, हिन्दू भेगा। पित शुक्ताखां, हिन्दू भेगा। पित से प्रार्थना की कि अधके पित से प्रार्थना की कि अधके वाय। वह मंजूर हुई और र मीरियों" के दिनों, में बी प्रार्थना सहक्रियां मुदकी जनग्रहरू

 भरे दरवार में थूंक दिया था, श्रीर शाहजहां वादशाह तथा उनके ७३ "खान" श्रीर ७२ "उमराव" उनको कुछ न कह सके।यही नहीं उन्होंने शाहजहां के प्रसिद्ध वज़ीर "श्रसदखां" की स्त्री "श्रनारां" को उससे छोनकर श्रपनी वीवी बनाली। राव "रायपालजी" मारवाड़ के राजा ने ६०० मुसलमानियो को छोनलीं श्रीर उनकी शादियां श्रपने सर्दारों श्रीर नोकरों के साथ करदीं।

"बेड़" मारवाड़ के राजपूत, सिंध के मुस्तमान श्रमीरी की लड़कियों को फ़तह कर ले आते थे और अपनी वीबी यना लेते थे श्रीर फिर उन्हें बहुतसी लड़ाइयां लड़नी पड़ती थीं। संवत् ११४८ वि० की चैत्र सुदी ३ की बादशाही हाकम मल्लूखां ने पीपाड़ (मारवाड़ ) के त्राम "कोसाने" के तलाव पर से १४० राजपूत कन्याओं को ज़वरदस्ती पकड़ कर ले गया। इस पर मार्रवाङ् के राजा "राव सातलजी" ने मुसलमानी पर चढ़ाई की श्रीर उन हिन्दू कन्याश्री को छुड़ाकर व्याज में कई मुसलमान श्रमीरज़ादियों को तथा उनके साथ मुसलमान सेनापति घुड़लाखां की रूपवती कन्या की भी ले आयें। इस युद्ध में मुसलमानों को भागना पड़ा श्रीर उनका सेना-पति घुड़लेखां, हिन्दू सेनापति ''खींची सारंगजी'' के तीरों से छिद कर मारा गया। घुड़लेखां की लड़की ने श्रपने हिन्दू पति से प्रार्थना की कि उसके वाप की कोई यादगार वनवादी जाय। वह मंजूर हुई श्रीर तव से राजपूताने भर में ''गण-गोरियों" के दिनों में जो राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है, "घुढ़्ल्यो घुमेलो" का खेल जारी हुआ। आर अवतक लड़िकयां मटकी वनवाकर और उसमें होद कर के जीतर

Tomphy 185

ð

दीपक रसके इसे घर २ ले जाती हैं और सेसती तथा गाती हैं। यह मारवाड़ियों का मुसलमानी प्र विजय का घोतक है।

मारवाड़ के राव मल्लीनाथजी राठौड़ जिनका देहान्त क्षंबत् १४४६ विक्रमी में हुआ था उनके ज्येष्ठ पुत्र कुंबर जग-मालजी बड़े ही उचा कोटि के जात पांत तोड़क हिन्दू राज-कुमार थे। इन्होंने मांडू (मालवा) के मुसलमान बादशाह को युद्ध में हराया और उसकी "गींदीली" नामक रूपवती लड़की की ले आये और उससे सारवाड़ में लाकर श्रापना विवाह कर लिया। "गोंदोली" से जो सन्तान उत्पन्न हुई वह अस्ति राजप्त हो मानी गई और मारवाड़ के बाढ़मेरा राठीड़ जागीरदार इसी ग्रुख हुई "गींदोली" की संतति ही हैं जो ग्रारवाड़ के मालानी प्रांत की मालिक बनी। श्रव तक मारवाड़ के 'वाड़मेर" "वेसाला" "चोहटत" "सेतराऊ" "सियानी" श्रीर "मुंगेरिया" ठिकाने (Estates) इसी "गींदीली" की संतति के अधिकार में हैं। श्रीर यह सर्वश्रे क राठीड् राजपूत माने जाते हैं। (देखां मु शी देवीपसादजी इति-हास्वेत्ता जोघपुर कृत "परिहारवंश-प्रकाश" पेज ६६) मारवाह में भ्रव तक इस युद्ध की, जिसमें कि कु वर जगमातजी मुसल-मान नवावजादी "गींदोली" की जीतकर लाये थे, बढ़ी चर्चा है। "कुं वर जगमालजी" की मार से घवराकर मांडू का नव्याय महलों में भाग गया था। इस समय का यह क्रविता अब तक मारवाड़ में प्रसिद्ध है-

> "पग पग नेजा पाड़िया, पग पग पाड़ी ढाल । बीबी पूछे खान ने, जग केता जगमाल ॥"

त्रयोत् दार् र राजने हे जाह २ अहां दुने स्वरा बाहराह से पूजते हैं कि पूजित (देवी इंबर उन्हेंन्स मारवाद राज्य हा ए उस होना वदपपुर प्रेता है राष्ट्र है. वे मुक्ताली हो हत् हन पिलते हैं। और रहा है। थे। जीवा स्टब्स्टिं हे "हतापत्रहां" है ज़ारे ही हो हो यरमंबाहता। पासेर प्रमा ३ राजा "सत्तर्ग प्रतित्र देन्द्र है। तें ने ब्हुत्वी मुचतनारें हो कुछ राज्यां ने पुरन्त हर हरे ह विवाहरूप में चाहे हरें हैं हैं नी पुनियां हो नी पानु करोन करने ह मीर ये बॉदियां भी मुख्यकती हत्य है हिन्दू शाबार निवार है हा स भाग रहते मुस्तामानितं हरी हरू। हर् युक्तमानी बोबियो हो। देनहरे किन्द्र बनार करते हिन्दु बना है है है विष्युक्षां ने हानी श्री द्वान किये के के

स्वारित कारस्य केंद्र केंद्र

1

स्रीर नेहती तथा में पर विजय का जीतक है। गहीर जिन्हा रित नों लेक पुत्र हु बाहा-पांत तोस्क हिन्द् ) के मुसलमान बहा भीदीक्षो" नामक कारते सारवार में साध्य हर ने जी सन्तान उत्तार्ग होर मारवार हे वांत नीशेली" की संकी है त मातिक वती। हर हर " "बोस्त" "हेताः १ देकाने (Esistes) हैं में हैं। ब्राट्यहर्म मुंग्री रेवीपसहवं है प्रकाश पेज ध्री मार्का

श्रर्थात् जगह २ दुरमनी के भाले गिरवा दिये श्रीर जगह २ उनकी ढालें पटकवादीं । इससे धवराकर बेग्रम बादशाह से पूछती है कि दुनियां में कितने जगमाल हैं (देखों कुंवर जगदीशसिंहजी गहलोत M. R. A. S. कृत मारवाड़ राज्य का सचित्र इतिहास द्वितीय स्रावृत्ति ए० १०४) उद्यपुर मेवाड़ के महाराणा "कुम्भा" नागीर श्रीर मालवे से मुसलमानियो की पकड़ लाये थे। इसके श्लोक मिलते हैं। और उनके विवाह हिन्दुओं के साथ करा दिये थे। जीधा हरनाथिसिंहजी ने वादशाह के निकट के रिश्तेदार "इनायतखां" के लड़के की स्त्री को छोन लिया था और उसे घर में डालेली। ''रायसेन'' मालवे में एक परगना है, वहां का राजा 'सलहदी पूर्विया" प्रसिद्ध है। उसने और उसके सर्दा-रों ने बहुतसी मुसलमानियों को अपने घर में डाल लिया था। कुंछ राजपूर्तों ने मुगल सम्राटों को भय श्रीर परतन्त्रतावश विवाहरूप में चाहे बांदियां श्रीर गोलियां ही दीं या चाहे श्रप नी पुत्रियां ही दीं परन्तु उन्होंने बदले में श्रमीरज़ादियां भी लीं भीर ये वांदियां भी मुसलमानी हरम में जीधावाई के समान हिन्दू आचार विवार से ही रहीं। यह बात सिद्ध है कि वे प्राण रहते मुसलमानियां नहीं वनीं। इसी प्रकार जी हिन्दू मुसलमानी बीवियां लाये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता रही । जो हिन्दू वनगई उन्हें हिन्दू बना लिया श्रीर जिन्होंने मुसलमान धर्म में रहना चाहा उन्हें मुसलमान धर्म में रहने विया। किर्दे हिन्दुओं ने कभी भी जबरन किसी को हिन्दू नहीं बनाया।

पग पाड़ी हाल । जगमाल ॥"

क्रु चर जगमाननी मुर्ति

तकर ताये हे, बही हरें

से धवराकर महिंग

समय का यह हीत

स्वर्गीय कायस्य कुल-भूषण मुन्शी देवीप्रसादजी मुन्सिफ ( अध्यक्ष इतिहास कार्यालय राज मारवाड़) कृत "परिहार-

( 800 )

वंशप्रकाश" सफा ६६ सन् १६११ ई० में जो खहविलास प्रस वांकोपुर में छपा है उसमें लिखा है:-

म् जपूत जाति में व्याही हुई श्रीरत से जी संतान हो वह श्रसली समसी जाती है श्रीर घर में डाली हुई श्रीरत की श्रीलाद की "खवासवाल" कहते हैं। मगर जी किसी श्रीरत को लड़ाई में पकड़ लावें या जी कोई राजपूतानी खुशों से श्रपने खाविन्द की छोड़ के घर में आ जावे तो उसकी श्रीर व्याहता लुगाई की श्रीलाद में कुछ फ़र्क नहीं समका जावेगा। जैसे एक देवड़ा सरदार को ठकुरानी जो ''भटियानी'' थी, खाविन्द के छोड़ देने से ईंदा (परिहार) राना "उगमसी" के पास आ रही थी। उससे जी श्रीलाद हुई वह दूसरी रानियों की श्रीलाद के वरावर समभी गई। 'गी-पालसर" श्रीर "वेलवे" के ईदा उसी भटियानी के श्रीर "वाले-सर" के ईंदा दूसरी रानियों के पेट से हैं। पर उन में कोई फ़र्क किसी वात का नहीं है। शामिल हुका पानी पीते हैं श्रीर सगाई च्याह भी दीनों का एक ही जगह होता है। ऐसी ही एक मिसाल वीकानेरकी तवारीख से भी मिलती है कि राव "वीकाजी" राठौड़ जब खएडेले के चौहानों से लड़ने की गये थे तो चहां के राजा की विधवा वहिन उनके पास आ गई थी। जिसे उन्होंने रानी,कर के रक्खी। श्रीर उससे जो श्रीलाद हुई वह-च्याहता रानियों की श्रौलाद के बरावर समभी गई। बी-कानेर के कई वहे र ठाकुर उसी खएडेली के बेटों की स्रौलाद में से हैं। गुजरात के प्रसिद्ध तेजस्री सेनापति वस्तुपालजी व तेजपीलजी विधवाविवाह से उत्पन्न हुई संतति थे। श्रीर इन्होंने जाति के वैश्य होने पर भी राजपूतों में अन्तर्जातीय

निगर्दास्त हा हार् बनावं हर है हा । पुर्व 'मेड्रोर ११ मितिद मान्य हा ्रें (चौहत) स्वत्यशह प्तकारिका इ रानां से गाम हार ह तनावन् हिंह श्राद्धाः विस्तानः पारे दे । इह बार हा दा का दरा दे सुकत्ता अ 10 ) A ST 1 3 3 3 के तिलेश के के राष्ट्रा हमार देवार हमोत हो मेरीन तेने स्तीमता महा बालेमा चीर्न भाग हार कतां कियां हत रावण्चा इ वह मेर होते हैं हुने प्तां पाउं है है है है, है, वना । द्वीरपुर ह करेवा) हा मंजके में 'कें

130 1647 2.4 महोत्तव छ। १६६, छ। ६ ६ म्म

भीताले प्रदेश हैं।

। ई० में जो सहवितास <sup>इंड</sup>

-

हुई श्लीरत है जी हंग हो जाती है और मारे हो 'न्यासवात' बहतेहैं। हिं में पकड़ लावें या वेती चित्र की चोड़ के आहे। तुनाई को श्रीलाद मैंकि हो ह देवता सरदार को छण् के होए देने से देश (पीरा) हों भी। उससे जो झीता। कं परावर सममी गरे। ते । उमा अधिवानी के श्रीर पती र वंहे। पर ज मं नोह न हुका पानी पीते हैं श्लीरकर्त होता है। ऐसी ही पर विसी मत्तर्वो है कि राव "बीनार्ग हानों से लड़ने हो गये हैं। हिन उनके पास आगरेवी र्ता। स्वीर उत्तरे जो श्रीवार्ष व के घरावर समझी गरे। हैं वी सरहेली के बेटी की श्रीकर ाज हत्री सेनापति वस्तुपात्वी<sup>६</sup> उत्पन्न हुई संत्रित वे। भी राजपूर्तों में श्रानवार्ति

विवाह किया था। श्रावू के बड़े खुन्दर, मित्तुर इन्हीं के वनवाये हुए हैं इन्होंने "जलिर्" के राकुर आशाजी की पुत्री "सोढादेवी" के साथ विव्यक्तिया था। उदयपुर के प्रसिद्ध महाराणा हमीरसिंहजी भे जोतीर के सोन्गरा ( चौहान ) राव मालदेव को विधवा पुत्री ( एक को आंटी 'राज-पूत की विधवा स्त्री) से विवाह किया था। इस सोनगरी रानी से राणाजी के पुत्र (राणा खेतसी) का जन्म हुआ था तत्पश्चात् इसी रानी के प्रयत्न से वे सन् १३३४ ई० के श्रासपास चितोड़ पर फिर श्रपना श्रधिकार प्राप्त कर पाये थे। यह घर्ना उसु समय की है जब चितोड़ की दिल्ली का वादशाह सुलतान प्रांताउदीनखिलजी (१२६४-१३१६ ई०) में कभी 'को छोन चुका' था। मालदेव 'सोनगरा दिल्ली की छोर से चितोड़गढ़ का शासक या छीर हम्मीर केलवाड़े मुं निवास करता थां । हमीर की संतति चित्तीं की राजगही पर वरावर वैठती रही। मारवाड़ के राठोर "राव टीडाजी" युद्ध में से जालोर के बुं।लेसां, चौहानं ''राजा सांवतंसी" को हराकर उसकी अत्यन्त र्फर्पवती "रानी सवली" सीसीदर्शी की ले आये। इस रानी से रावजी के "कान इंदेव" हुआ जो दूसरी रानियों के पुत्री के होते हुवे भी रावजी के पीछे सं० १५१६ वि० में राज्य का मालिक वना । जोधपुर के महाराजा उसी विधवाविवाह (नाता-करेवा) की सन्तिति राव "कान्हड्देव" सठोड के वैश्वत हैं"।

१-देखो बीकानेरनरेशः सर गंगुसिईजी बहादुर की रीप्य जुविले हि । महोत्सव सं ० १६६६ वि ० के अवंसर प्राराज्य की स्सहामता से जूपा है । 'बिकानेर राज्य का इतिहास' प्रष्ट १० प्रक्रिं १३. 12310

> د از د د از د

यह इतिहास से सिद्ध होता है कि ७ वीं शताप्दी में जब "मीरकासिम" का सिंघ पर मुसलमानी हमला हुआ तबतक हिन्दू लोग भारत से मका तक यात्रा करते थे और मक्केश्वर महादेव की पूजा कर वहां से मुसलमानियों की ज्याह कर भारत में ले आते थे। जब मका का हिन्दू तीर्थ मुसलमानों हारा कर्त्र नष्ट कर दिया गया तब से हिन्दु औं का मका में जाना आना बन्द हुआ और तभी से मका में मुसलमानियों के साथ विवाह शादियां बन्द हुई।

एक नहीं हमारे पास सेकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिनसे यह
स्पष्ट साबित होता है कि राजपूत राजा अपसर मुसलमानियों
को घर में डाल लेते थे श्रीर सरदारों में वांट देते थे परन्तु
इससे ने कभी भी जातिबहिन्कृत नहीं होते थे। बहिक उनकी
संतान श्रसली हिन्दू मानी जाती थी। प्राचीन समय से शुद्धि
को प्रथा जारी है श्रीर राजपूत इतिहास में १२ वीं शतान्दी
में इसका रूप यह कराकर तालाब खुदवाना या नदी में सान
श्रादि था। श्रीर जो कोई यह में समिमिलत हो जाता तथा
तालाव में स्नान कर लेता था, या गंगा यमुना स्नान कर लेता
था नहीं शुद्ध हो जाता था। १२ वीं शतान्दी में श्रजमेर का
प्रसिद्ध "श्रनासागर" इस शुद्धि का उदाहरण है। श्रजमेर के
"श्ररणोदेव" राजा ने यननों को जीत कर उनको मार भगावा
था और उनसे श्रपनित्र हुई भूमि की तथा मन्दिरों की शुद्धि
के उपलच्य में ही यहां यह रचाकर यह तालाब खुदवाया था।

१६ वीं शताब्दी में पोच्युं गीज़ लोगों ने हिन्दुश्नों की ज़ब-रत ईसाई बनाया था पर ब्राह्मणों ने उन्हें पुन: शुद्ध कर लिया। परन्तु पीछे के दिल्ली ब्राह्मण इस शुद्धि की बात की भूल

गये हम याने प्रापट हुए के है कि रंगा है हरा श्रीर मीर्गा ने प्रस्तात है स ते (काता) दावन का दे ने ही सहते, दिस् अने सन मुखेनहीं है। इस्म है हुई हाते है नरा देशा ने और स्थितनं रहे , इन सर दीवहाँ है है है है है भोसन्तर है । <sub>वर्ष</sub> , (मारता) हो क्ये हे हर से लेहर का न राज्य ॥ े गीव संस्ति हे जारी हाल सवाह बनने हैं गुरुष्ट्र है अर प्रांध्यति । पोवह है हि तो हिंदू में बतातां के कहार है ह

450

- हे कि व से रही प उन्तानी किए महा मह राज हारे दे हैं त बर्ग हे हमक जिले दे। बह सवा वा लि हों है न दिया गया तब है विदुर हुआ और तभी से कार न्त्रपं रन् हां। सि सारा है जिले ह

14.3

रगण सन्सर मुसहमानि शामि बंद के वेला नहीं होते से । बहिक जनी । निहास में १२ वीं ग्रानी र खुद्याना या नहीं में छत र्गिमिल हो जाता वर्ग र्ताग यमुना स्नान कर हैंग र रतादी में अतमेर न । च्याहरण है। श्रजमेर हे त कर उनकी मार शगाव ते तथा मन्दिरों की धुरि यह तामान खुदनायाचा। तेगों ने हिन्दुओं को जब

उन्हें पुन: गुद्ध कर तिया।

दि की बात को भूत

गये इस वास्ते श्रवतक हज़ारो ईसाई इस बात पर ईसाई बने येंठे हैं कि ईसाइयों ने अपनी डबल रोटी उनके कुश्रों में डालदीं श्रीर लोगों ने श्रनजान में पानी पीलिया वस मूर्ख परिडतीं ने (फतवा) व्यवस्था देदी कि "यह अशुद्ध होगये अव शुद्ध नहीं हो सकते, हिन्दू नहीं वन सकते"। परन्तु दूसरे स्थलों के ऐसे मूर्ख नहीं थे। वंगाल में शुद्धि होती थी। 'रूप और सनातन' ढाके के नव्वाय के लड़के थे। वे प्रभु गौराङ्गदेव के शिष्य हुए श्रीर हिन्दू बनाये गये। प्राचीन इतिहास बताता है कि पहिले सव वैश्य चत्रिय थे और इनमें अन्तर्जातीय विवाह होता था। श्रोसवालों में "रत्नप्रसुद्दिजी" के प्रभाव से "श्रोसिया" ( मारवाड़ ) की नगरी के सव बाह्मण, राजपूत और माहेश्वरी से लेकर चांडाल पर्यन्त श्रोसवाल घन गये। श्रीसवालीं की गोतें भंडारी, कोठारी, महता श्रादि सव माहेश्वरियों से श्रो-सवाल बनने के चीतक हैं। इनमें वलाई गोत्र भी है और वे श्रव भी "वृं लिया" कहलाते हैं। चंडाल्या गोत्र इसी वातका धोतक है कि इनके पूर्वज अंगी थे, परन्तु आज सब एक दर्जे में वरावरी के श्रोसवाल हैं। कोई नोच ऊंच नहीं माने जाते।

सिरोही के शान्तिनाथंजी के मंदिर के अन्दर की एक पी-तल की मूर्ति के ऊपर संवत् १४२४ माघ बदी ६ का लेख है जिससे पाया जाता हैं कि ऊकेश ( श्रोसवाल ) वंश के बलाई गोत्र के "साह जस्सा" उसकी एक स्त्री "नीक" दूसरी स्त्री ''टेप्'' उसका पुत्र ''साह जावड़'' श्रावक श्रीर उसकी शार्या "जैतलंदे" इस सब परिवार ने मिलकर धर्मनाथ का विस्व बनवाया श्रीर उसकी प्रतिष्ठा "सरतर गच्छ" के श्री "जीनि चन्द्रस्रिजी" ने कराई। इस लेख में ये बलाई गीत्र के महाजन

(808)

लिखे हैं इससे सिद्ध होता है कि श्रोसा नगरी (श्रोंसिया) के सब के सब जैनी हुये थे। इसी प्रकार महेश्वरी, श्रग्रवाल श्रादि श्राधुनिक वैश्य कहलाये जाने वाले राजपूत कालतक वीरता के कार्य्य करते थे श्रीर राजपूतों से ही यह वैश्य बने हैं।

माहेश्वरियों की खांप-मन्त्री, भट्टड़, देवड़ा, टांवरी आदि राजपूत और श्रोसवालों से माहेश्वरी वनने की मिसालें हैं। पहिले गुण कर्म स्वभावानुसार वर्ण थे। समूह के समृह दूसरा वर्ण बदल लेते थे और एक ही परिवार में एक ही पिता के पुत्र भिन्न २ वर्णों के होते थे। ब्रह्मपुराण के श्रध्याय २२३ में लिखा है—

ग्रद्रोऽण्यागमसम्पन्नो द्विजो भवति संस्कृतः। ब्राह्मणो वाऽण्यसद्वृत्तः सर्वसंकरभोजनः ॥ स ब्राह्मण्यं समुत्सुज्य ग्रद्धो भवति तादृशः। न योनिनाऽपि संस्कारो न श्रुतिनीऽपि सन्ततिः॥ कारणानि द्विजत्यस्य वृत्तमे । तु कारणम्। वृत्ते स्थितश्च ग्रद्धोऽपि ब्राह्मण्यन च गच्छुति॥

अर्थात् श्रुम संस्कार तथा वेदाच्ययन युक्त श्रुद्रभी ब्राह्मण हो जाता है और दुराचारो ब्राह्मण ब्राह्मणत्व को छोड़ कर श्रुद्र हो जाता है। जन्म, संस्कार, संतान ये सब द्विज वनाने के कारण नहीं हैं प्रत्युत आचार हो मनुष्य को ब्राह्मण वना देता है। श्रुद्ध आचारयुक्त श्रुद्ध भी ब्राह्मण वन जाता है। किन्तु इन सब प्रमाणों के होते हुए भी कुछ प्राचीन विवारों के धर्मधुरन्धर राजपूत राजा श्रुद्धि का गुप्त रूप में विरोध करते हैं।

बारमार हाइए हे. षे वाति पाति है इस्ते हैं राजामानिस्य उत्कृत विदेशमानांत्रा रागः या। राजाः जीवार हार्र की झीर तर हो होन पहुंचे और कृतिगृह है. फहनाते हैं पूर्व कि हैं के हुआ है उन्हों दुरें हैं।, की होने से चर्चा है हर , , वनसे हो हु नर हुन सन्दर श्रीरक्षी जाने दे ११ े गापि दिने तहार हर. राज्ञात नहीं सनते प्रक आब दिन तह ब्राग्न हैं 'धृतां" हा हिंह र है द्वांर वे भाजनी है हर है। वेदे भी हुन हैं होन सुप्रतमानियां है विवर हिन् स्ती। अत्र तह देवा हे रू सवी की मिसाने हैं। इने के अवस्था विदिन हो उत्तर अवस्था वारु हा द ति । विसहानाम सहस्य देशक मुसलमान हो गरे हैं हैं

इनको पुत्रं विनाहिता का हिन्दू किन्तु विनाहिता का हिन्दू किन्तु विनाहिता का हिन्दू से है कि श्रोसा नगरी (श्रीहर्ग) को प्रकार महेश्वरी, ध्रवतहर्द ने वाले राजपूत काहतक केंट पूर्वों से ही यह वैश्य केहैं।

न्त्री, भट्टड़, देवड़ा, दंवी दं ते माहे स्वरी वनने को किं ानुसार वर्ष थे। समूह केड़ी एक ही परिवार में पक होति । ब्रह्मपुराय के सायाय रहाँ

¥ .-

15271

भवति संस्कृतः। संकरभोजनः। भवति तादशः। युतिनांऽपि सन्वतिः॥ तु कारणम्। पत्वं च गच्छति।

राध्यपन युक्त भ्रद्रभी महर्ग ण माहाणत्व को छोड़ का गर, संतान ये सब द्विम चार हो मनुष्य को माहार्ग भी माहाण चन जाता है। भी कुछ प्राचीन विचारी का गुप्त क्रय मे वितेष

ा बादशाह अकवर के समय तक हिन्दुओं में बल था और वें जाति पांति के वन्धनों को श्रधिक नहीं मानते थे। मैं प्रसिद्ध राजा मानसिंहजी जयपुरवालों का ही उदाहरण देता हूं जिन्होंने, चड़े २ मानमन्दिर चनवाये थे श्रीर कावुल तक फतेह किया था। राजामानसिंहजी ने वंगाल के राजा 'प्रतापादित्य' पर च-ढ़ाई की श्रीर जब उसे जीत कर वापिस लॉटे तब कूचिहार पहुंचे श्रीर कूचविद्वार के राजा जी राजपूत नहीं थे वरन खत्री फहलाते थे श्रीर जिनके लिये ख्यातों में "खातन" जाति लिखा हुआ है उसकी पुत्री से विवाह कर लाये । वह कूचविहार की होने से जयपुर में महारानी "कूबेनीजी" कहलाई श्रीर उनसे जो कु वर हुवा उसका नाम "सक्कसिंह" रक्खा गया। श्रीर उनको जागीर में ''घृला" का प्रसिद्ध ठिकाना दिया गया। यद्यपि पिछले राजपूत अव तक "कूचविहार" वालों को असली राजपूत नहीं मानते परन्तु उसी सम्वन्ध से उत्पन्न हुई सन्तति श्राज दिन तक, जयपुर में सर्चश्रेष्ठ मानी जाती हैं। जयपुर में "घूला" का ठिकाना शिकायत ठिकाना माना जाता है और दर्वीर में "राजावतों" में सब से पहिली गही इन्हीं की लगती है। ऐसे भी अनेक उदाहरण मिलते हैं कि हिन्दू राजाओं ने मुसलमानियों से विवाह किया पर उनकी सन्तान हिन्दू ही रही। श्रव तक ऐसा होता रहा है। दो एक श्राधुनिक रिया-सतों की मिसालें दी जाती हैं, जिससे राजपूतों की मानसिक श्रवस्था विदिन हो जायगी । मध्यभारत में एक रियासत है जिसका नाम राजगढ़ है। इस रियासत के "राजा मोतीसिंहजी" सुंसलमान हो गये थे श्रीर श्रपने को नव्वाव कहने लग गये। इनको पूर्व विवादिता स्त्री हिन्दू थी और पिछली मुसलमान। किन्तु रियासत का धर्म हिन्दू ही रहा और मुसलमानी से जी

कुंवर पैदा हुन्ना उसका नाम हिन्दुचानी ढंग का "बलयन्त-सिंह" रक्खा गया। श्रीर वहैसियत दिन्दू के वह राजगद्दी के मालिक हुये। इसी खानदान में हाल ही में महाराज किशोर-सिंहजी जोधपुरवालों के पीत्र मदाराजकुमार भोमसिंहजी का विवाह हुन्ना है यानी स्वर्गीय सर प्रतापसिंहजी ईंडरनरेश के आई के पोते का विवाह हुआ है। दूसरी मिसाल काठियावाड़ की रियासत "जामनगर" की लीजिये। यह प्रसिद्ध राजपूत रियासत है और जोधपुर के महाराजा "सुमेरसिंहजी" का विवाह सन् १६२४ ई० में यहीं हुआ। था। क्रिकेट के प्रसिद भारतीय खिकाड़ी महाराजा "रणजीतसिंहजी" इसी रियासत के राजा हैं। इन्हीं महाराजा "रणजीतसिंहजी" के दाइाजी "विभाजाम" ने मुसलमानी से विवाह किया श्रीर उससे "जस्साजाम" नामक पुत्र उत्पन्न हुत्रा जी "विभाजाम" के उत्तराधिकारी वहैसियत हिन्दू के वने, श्रीर इन्हीं मुसलमानी के पेट से उत्पन्न हुए "जस्साजाम" ने राजपूतों में ३ विवाह किये, श्रीर उनके बाद महाराजा रणजीतसिंहजी गद्दी पर वंडे। इत "जस्ताजाम साहव" को प्रिन्स "कालोवा" भी कहते हैं। महाराजा रणजीतसिंहजी जो उनके उत्तराधिकारी हैं वह सर्व-श्री का राजवूतों में माने जाते हैं श्रीर यादववंश की जाड़ेचा शाखा के कुलतिलक हैं। इन्होंने हाल ही में सन् १६२७ ई० को २३ श्रमील को श्रपनी राजधानी जामनगर में राजपूत राजा महाराजाश्री का वड़ा जल्ला करके महाराजा पटियाला को जी प० पोढ़ी से जाट कहलाते थे उन्हें बाविस राजपूत जाति की भारी खाँप में सिमलित किया। इस राजपूत शुद्धि संस्कार में राजपूताने के राजाधिराज शाहपुरा, रावसाहब खरवा, श्रचरोत ठाकुर साहव श्रादि कई रईस उपस्थित थे।

१६वीं स्टब्से है हर प्रति सन्दर्भ इत्रथमा इ महो सहस्य हा 🔫 बांबुबाहा दव राजा न , महर दिस्त है है कारता क्षीर "कारणाम् निवेद्ये। बर्गान्य कृतः वने हें की दुनंद करत नियरे बादर है कि भन् ये। होते दिन् मुल्यक्त नहीं किना हाता साह ू होता या उपको सरव<sup>्</sup>क न शिंद हे उस क्रिक्ट ह रहे है। ममन है करें के प्रेमी नेता हम कारत हर सिंह काम्य दिन क्यों रियका नं रें। प्रवेत तो महा है हैं। ४ सुसनमाने हे गाउँ मुसलानों हो हिंदू रू

the Restriction of the state of

(204)

\*\*\*

१६ वीं शताब्दी में जब सिन्ध के मुसलमानी हमले से भाटी राजपूत मुसलमान बना लिये गये थे, तब जैसलमेर के भाशी राजपूत महाराजा "श्रमरसिंहजी" ने काशी से परिदर्ती को वुलाकर एक वड़ा यह रच कर "श्रमरसागर" बंधवाया जो श्रय तक विद्यमान है और इस यह में जी कोई मुसलमान श्रागया श्रीर "श्रमरवन्ध" में स्नान कर गया वे सब हिन्दू बना लिये गये। यही शुद्ध हुचे भाटी राजपूत श्रव श्रेष्ठ राजपूत माने जाते हैं अरेर इसके साथ सब विवाहसम्बन्ध करते हैं। तात्पर्य लिखने का यह है कि मुसलमान फिरसे हिन्दू चनाये जाते थे। कीई हिन्दू मुखलमानियों से विवाह करने पर जातिच्युत नहीं किया जाता था। जिस हिन्दू का मुसलमानी से विषाह होता था उसकी संतित हिन्दू ही रहती थी। इस समय यह शुद्धि भेवल जातिप्रवेश संस्कार है। भाई २ श्रापस में मिल रहे हैं। समभ में नहीं श्राना कि मुसलमान भाई व कुछ को-ग्रेसी नेता इस सनातन शुद्धि से इतने क्यों विगड़े हैं श्रीर इसके कारण हिन्दू मुसिराम ऐक्य के भंग हीने का भूंटा अय क्यों दिखला रहे हैं ? हम ऊपर वतला चुके हैं कि हमारे पूर्वं जतो सदा से शुद्धि करते आही रहे हैं यहांतक कि मुसलमानों के राज्य में भी कई हिन्दू धार्मिक गुरुश्रों ने मुसलमानीं को हिन्दू वनाया ।

हैदराबाद निज़ाम के हिन्दू दीवान हिज एक्सेलेन्सी महा-राजा 'सर किशनप्रसोदजी" के खानदान में तथा श्रन्य बड़े २ हिन्दू रईसों के यहां मुसलमान स्त्रियों से विवाह करने की प्रथा जारी है। सिथ के "सोढ़ा" राजपूर्ती का यह रिवाज है कि मुसलमानों की खड़कियां ले भी लेते हैं श्रीर दे भी देते

¥1.23

figure de s'une क्रिकार है। हे राज हो है हाता की agairgan fahir er randard inaci े। इसने दिला शांता करिले। या प्रीस जा तराम "सुनेवित्ती" र क्या या किए केली वहांन्यंतरही संगीतन 'स्वार्ड सिंह हो है हाएं विकार किया होंग वर्त : दुशा को भीतात्रम है एन, चीर त्यी प्रस्तानी ने राज्यनों में वे विवा हरांनिहरी द्वीप की। र 'कातीबा" भी करते हैं। इसराधिकारी है वह सर्व र पाइवचंग्र हो जार्न ति ही में सन् हिल्ली ानं ज्ञामनगर में राज्यत रकं महारोजा परियाता

वे उन्हें याविस राजपूर

ह्या । इस राजपूत गुरि

न शहपुरा, रावसहिव हुई दर्शन उपस्थित थे।

(१०≈)

हैं। पिट्ले गुजरात में भी इसी प्रकार की प्रथा जारी रही। इन सिन्ध के सोढ़ों का गहरा संवन्ध श्रव तक राजपूताना के राजप्तों के उचकुलो से है। जोधपुर राज्य के रिजेन्ट स्वर्गीय महाराजा सर प्रताप के दोहित्र बेड़ा ठाकुर साहव का विवाह उमरकोट (सिन्ध) के सोढा राजघराने में सं० १६७३ में हुआ था। मुगलों के राज्यकाल में राठोड़ों ने कई वार मुस-लमानियों को ला लाकर अपने सरदारों की वांट दीं। मार-वाड़ के "अमरसिंह" राठीड़ वादशाही शाहजादी को ले आये। जयपुर वाले ''मनोहरपुर रावजी'' ''फर्रुखसियर''बादशाह की भुवा की उड़ा लाये थे। कायमखानियों की रयात में लिखा है कि "मएडीर" के "राव जोधाजी" जो जोधपुर महाराज के पूर्वज है, उन्होंने, अपन्रे पुत्री "सीतावाई" की कायमखानी की त्या-हदी थी। क्योंकि वे कायमखानियों के नाममात्र के मुसलमान हो जाने पर उनको मुसलमान न मान कर श्रपने राजपूत शाई ही मानते थे। श्रौर उस समय के कायमखानियों की चौहान होने का वहा अभिमान था और अधिकांश को अब भी है श्रीर वे राजपूती रीति रस्मीं से ही रहते हैं। स्वर्गीय जोधपुर नरेश महाराजा सुमेरसिंहजी ने श्रपने विवाह के उपलच्य में ्सन् १६१८ ई० में जो गृहद्भोज श्रपनी प्रजा को दिया था उसमें शुद्ध राजपृत श्रीर कायमखानी राजपृतीं की एक ही पंक्ति में विठाकर भोजने कराया था श्रीर जोधपुर के सरदार-रसाले मे श्रव भी शुद्ध राजपूत श्रीर कायमखानी एक ही मटके से पानी पी लेते हैं और एक दूसरे को पिला देते हैं। श्रीर सव कायमखानी श्रपने नामों के साथ राजपूत खांपें (पंवार, चौ-हान, राठीड़ श्रादि )लगाते है। हमें श्राशा है कि राजपूताने के राजपृत इन उदाहरणों से लाभ उटा कर कायमखानियों को

1

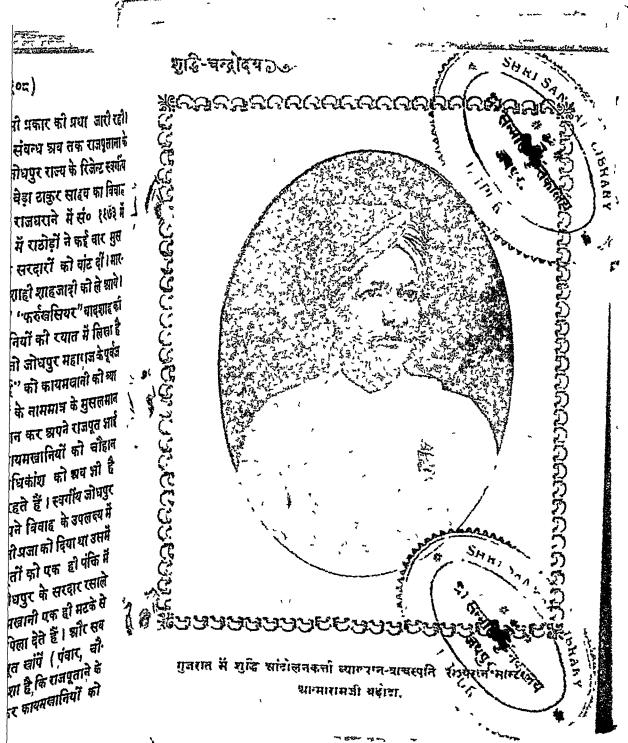

नोधपुर राज्य के रिजेल स्वर्गन राहि शाहजादी की ले श्राये। नियों की रयात में लिख है नी जीघपुर महागृजकेप्रंज " की कायमवानी की या ान कर श्रपने राजपूत भारी |यमखानियों को चौहान धिकांश को श्रव भी है हते हैं। स्वर्गीय जोधपुर गने विवाह के उपलस्य में री प्रजा को दिया था उसमें तों को एक ही पंकि में घपुर के सरहार रसाले नखानी एक ही मटके से

युद्ध करके मिलालेंगे। पारे Florence ( पहारेंस ) से जींग, टिकारी, पह्कीरा रपजीतसिंहनी के पुत्र मह मेमों क साय विराह किया त्रापसमाजी भी मुसतमान निनाह-सामन्त्र कर सेते हैं त्रापंसमाजी और सिक्सों त्रतः एक प्रकार से गृहि

हिन्दू मान रहे हैं।

भाष्ट्रीतक विग मुमह ए सवसंपहेले उन्होंने ' अल था श्रीर गुद्धि की लहर हैं। घमेंगर प० लेवरान श्रद्धानन्द्रज्ञी तथा <sub>(174</sub>, महा माहसराज्ञी, ए० 🚻 हिया। उन्होंने कर अग्रेजी स्वामी विकासन्त, लागी राष्ट्रां ने जमित्ति वह में श्रांद रंतु हो तहाँ ने भी महाने में बढ़ा शारी <sub>परांधवा ए</sub> त्र महातम् सम्बद्धः पार अने हो है जान हुने हैं हैंचे

Ж

अवार का रूपाय क्षेत्र के के व स्तरम्बर्गेट्स के के क्षेत्र में स्वास्त्र होट्से स्ट्रिकी

शुद्ध करके मिलालेंगे। पिटयाला के महाराजा ने महारानी Florence (फलोरेंस) से विवाह किया था। कपूर्थला, जींध, टिकारी, पहू कोटा के महाराज तथा पंजाबकेसरी रणजीतसिंहजी के पुत्र महाराज दिलीपसिंहजी ने श्रंगरेज़ी मेमों के साथ विवाह किया था। श्रीर सेकड़ों सिक्ख व श्रायंसमाजी भी मुसलमान व ईसाइयों को शुद्ध कर उनसे विवाह-सम्बन्ध कर लेते हैं, श्रीर सनातनी हिन्दुश्रों का इन्हीं श्रायंसमाजी श्रीर सिक्खों से वही विवाहसम्बध जारी है। श्रतः एक प्रकार से शुद्धि की प्रथा वास्तविक रूप से सब हिन्दू मान रहे हैं।

श्राधुनिक युग में महर्षि दयानन्द ने ही इस काम को किया। सबसे पहले उन्होंने "श्रल खधारीजो" को देहरादून में श्रद्ध किया था श्रोर शुद्धि को लहर को ज़ोरों के साथ चलाने वाले येही हैं। धर्मवीर प० लेखरामजी, पं० गुरुदत्तजी, शहीद स्वामी श्रद्धानन्दजी तथा राववहादुर मास्टर श्रात्मारामजी व महात्मा हंसराजजी, पं० भोजदत्तजी ने कई मुसलमानों को शुद्ध किया। उन्होंने कई श्रंग्रेजों को भी शुद्ध कर हिन्दू बना लिया। स्वामी विवेकानन्द, खामी रामतीर्थ श्रोर डाक्टर केशवदेव शास्त्रों ने झमेरिका तक में जाकर शुद्धियां कीं। इस जर्मनी श्रीर इंग्लेंड की लड़ाई ने भी भारतवासियों में से लुशास्त्रत मिटाने में बड़ी भारी सहायता पहुंचाई। हज़ारों राजपूत ज्ञिय राजे महाराजे सात समुद्र पार यूरोप गये श्रीर १ वर्ष तक श्रांगरेजों के साथ कंघे से कंघे मिला कर जर्मनी से लड़े श्रीर खानपान वर्षेटह में कोई भी लुशास्त्रत नहीं मानी श्रीर भारत में वापिस लौटने पर किसी जाति ने खूं तक नहीं किया।

इन्के साथ अन्य हज़ारीं लाखीं हिन्दू अध समुद्रयात्रा कर के आगये और बरावर अपनी २ जातियों में समितित हैं। इससे भी गुद्धि श्रान्दोलन में वड़ी सहायता मिली। क्या उप-रोक प्रमाणों के होते हुये भी हमारे राजपूत सरदार शुद्धि का विरोध ही करते रहेंगे !

कैसे श्रंधेर की बात है कि स्वयं मुसलमान खानसामों के हाथ का भोजन खाते हैं। श्रगरेज़ों के होटलों में जाकर ठहरते हैं। श्रंगरेज़ क्षियों तक से गुप्त सम्बन्य रखते हैं। परन्तु ह्युद्धि का प्रश्न आते ही धर्मधारी वैष्ण्व वनकर अपनी माचीन कुलमर्यादा के विरुद्ध श्राद्धि श्रान्दोलन का विरोध करते हैं। जो दिन रात चर्ची का घी, और गोमांस तक अंगरेज़ों की देवलीं पर खाते फिरते हैं उन्हें जरा सोच सम्भ कर शुद्धि का विरोध करना चाहिये। परमातमा हमारे राजपूत सरदारों को सुबुद्धि दे जिससे वे माहेश्वरी कुलभूषण परम वैष्णव दानवीर सेंड जुगुलिकशोरजी बिरला सुपुत्र राजा बलदेवदासजी पिलानी वाले जिन्होंने लाकी रुपयों का हिन्दू जाति के हितार्थ पुषय किया है श्रीर जिनके श्राता श्री घनश्यामदासजी विरत्ता एम. एत. ए. की देशभक्ति, हिन्द्-संगठन श्रीर दलितोदार पर सारा भारत मुग्ध है तथाश्री० राजा दुर्गानारायणसिंहजो तिर्वानरेश, राजा रामपा-त्तिसहजी नरेश कुरीं सुवैली, राष्ट्रवर राजस्थानकेसरी गीपा-लिंहजी खरवानरेश तथा श्रार्थ्याजा खर नाहरसिंहजी वर्मा राजाधिराज शाहपुरा तथा उनके सुपुत्र महाराजकुमार साहब 🎤 उम्मेदसिंहजी, गलयनी ठाकुर केप्टेन केसरीसिंहजी देवड़ा, पीह टाकुर किशनसिंहजी राठोड़ तथा श्रन्य उत्साही राजाओं

الماج عبداً إلى عبد علام عادم عادم عادة عادة علام المرد المرد والد عموم كارد المرد المرد المرد المرد

(110)

सारों हिन्दू अब समुद्रपाना परनो २ जातियों में समिति में चड़ी सहायता मिलो।का भी हमारे राजपूत सरदार वृशि

कि स्वयं मुसलमान सानका रंगरेज़ों के होटलों में जाकर हा गुन्त सम्बन्य रखते हैं। ह धर्मघारी वैम्लव बनकर हर हद शुद्धि म्नान्दोलन का लि चर्वी का घी, और गेर् पर खाते फिरते हैं ते का विरोध करना चाहि। दारों को सुबुद्धि है जिलहें व दानवीर सठ जुगुलिक्गोर ती पिलानी वाले जिन्दोंने सा पुर्य किया है और जि ना एम, एत. ए. की देशाहि पर सारा भारत मुग्र है जी तिवांनरेश, राजा रामा ष्ट्रवर राजस्थानकेसरी गोर् र्यराजा सर नाहरसिंहजी हो सुपुत्र महाराजकुमार सार ट्टन केसरोसिंहजी देवड़ा, गी या अन्य जत्सही राजामं

UA TRICA

दानवीर सेठ जुगलिकशोरजी विङ्जा

. .

100

व शहरों तथा मीने ब स्थानामात में उत्तेत करें शिद्धाति है इत्तर करें भी तत् मत् स्व में मत् है. i हिंगे शादनों हे हान का हो 1 शुंहि न होन है, यह हम हमारे केंक ग्राहि है हिर हम्नी एक र इस प्रथम क्रास्त्र हैं हैं दे देश को हो नहीं वाद धर्म, देश, चाति चा के कर् मकार की शुद्धि राज्यकर में भी विंद है। सं क्षांने के असलमानी कान है ति । इंदियों की परंतु हता है विष्य बाधामी के कार्य हुन हुन में होनी चाहिये थी। इस हर्दे म होता था। हम मान है। वे बतता ती श्रात हिन्दू के में हैं में होती श्रीत में हमीं हैं के में हैं मुहावा आर पर कार के के के के किया है। माह्य क्षेत्र क्षेत्र

1-

1954 1973 A

> व ठाकुरी तथा एईसी व सरदारी, जिनका कि नाम मैं यहां स्थानाभाव से उल्लेख नहीं कर सकता, का अनुकरण कर हिन्दूजाति के अन्दर नवजीवन फूकनेवाले छुदि के आन्दोलन में तन, मन, धन से भाग लें और सैकड़ों वर्षों से विछड़े हुये भाइयो से भरतमिलाप करें।

## शुद्धि न करने से हानियां

शुद्धि न करने से भारत को क्या २ हानियां उठानी पड़ी हैं, यह हम हमारे वीऱ राजपूतों को बतलाना चाहते हैं ताकि वे फिर कभी इसका विरोध न करें।

हम प्रथम अध्याय में सिद्ध कर चुके हैं कि पतित हिहर्ज़ों की ही नहीं वरेन मनुष्यमात्र की चाहे वह किसी
धर्म, देश, जाति या वर्ण का हो शुद्धि होसकती है श्रीर इस
प्रकार की शुद्धि शास्त्रसम्मत है श्रीर ऐतिहासिक प्रमाणी
से भी सिद्ध है। इस श्रध्याय में हम यह भी वतला चुके हैं
कि मुसलमानी काल में राजपूत, सिक्ख तथा मरहटों ने
शुद्धियां कीं, परंतु हमारे दुर्भाग्यवश शुद्धि उस समय श्रनेक
विष्त-वाधाशों के कारण उतने ज़ोरसे नहीं सकी जितने ज़ोर
से होनी चाहिथे थी। उस समय यदि शुद्धि का काम ज़ोरों
से बलता तो श्राज हिन्दू-जाति की यह शोचनीय श्रवस्था
न होती श्रीर न हमारे सामने हमारे इतने शत्रु ईसाई श्रीर
शुसलमानों के रूप में दृष्टिगोचर होते। मुसलमानी काल में
कुई छूनाछूत मानने वाले, राजनीतिविहीन श्रविद्यांधकार
में गर्फ हिन्दू धर्म की दुहाई देने वाले ब्राह्मणों ने शुद्धियां करने

से इन्कार कर दिया श्रीर हिन्दू धर्म के द्वार पर श्राये हुये लोगों को धक्के दिये श्रीर ज़रा २ से छु लेगे, सुंध लेगे श्रादि के वहाने वना २ कर लोगों को जातियों से च्युत कर कर तथा विधवाश्रो पर श्रत्याचार कर कर उन्हें घर से वाहर निकाल उनको विधर्मी वना दिया, जिससे वेश्रीर उनको संतित सदा के लिये हमारी शत्रु बन कर श्रायं सभ्यता का भीपण हास करने लगी। यदि उस समय के पंडित बाह्मण एस प्रकार की संकीर्णता न करते तो श्राज भारत का इतिहास श्रीर का श्रीर होता। हम श्रपने ही देश में वेगाने गुलाम न रहते श्रीर सारे संसार में चक्रवर्ती श्रायं स्वराज्य की ध्वजा फहराती। इस संकीर्णता श्रीर शुद्धि न करने के कारण हिन्दू श्रायंजाति को कितनी महान हानियां उठानी पड़ी हैं, उनका श्रन्दाज़ा नहीं समाया जासकता। इसी विपय में "शुद्धि समाचार" में पंडित "रमेशचंद्रजी त्रिपाठी" श्रपने विद्यत्तापूर्ण लेख में इस प्रकार लिखते हैं:—

१-जिस समय की यह घटना है, उस समय चङ्गाल की राजधानी गौड़ नगरी थी। उस समय इसके अधीश्वर थे सुलतान सैयदहुसैन शाह। उनके चार वेगमें और वहुतसी लड़िकयां थीं। दो जेठी शाहजादियां, जो उमर पाकर विवाह योग्य हुई तो उनके योग्य वर मुसलमानों में न पाकर सुलतान की निगाह उ वे कुल के हिन्दुओं की ओर गई। बङ्गाल के बड़े २ ज़मीदारों को साल में कम से कम एक वार नज़राना लेकर सुलतान को खिद्मत में हाज़िर होना पड़ता था। एक ट-किया के बाह्मण राजा अपने दोनों नवयुवक पुत्रों को लेकर राजधानी में आये। दोनों कुमारों की अनुही सुन्दरता देख कर

3

1

TOTAL TOTAL

The frame

(111)

सुलतान की इच्छा इन्हें दामाद वनाने की हुई। दोनों राजकुमार जब वे नगर में भ्रमण करने के लिये निकले थे, पकड़ कर हिरासत में ले लिये गये श्रोर इन कुमारों के पिता राजा मदनजी को श्रकेले में वुलाकर सुलतान ने फरमाया-'तुम्हारे पुत्र इसलिये पकड़ लिये गये हैं कि उनके साथ मेरी दोनों जेडी शाहजादियों की शादी होगी। यह शादियाँ यदि तुम चाहो तो हिन्दू रीति नीति से भी कर सकते हो। पर यदि तुम ऐसा करना स्वीकार न करोगे तो मुसलमानी रीति के श्रामुसार इनका निकाह हो जायगा।' मुसलमान की लड़-कियों के साथ हिन्दू रीति नीति से भी शादियां हो सकती हैं, यह बात राजा मदनजी की समक्त में न शाई श्रीर शा-कितार दोनों राजकुमार मुसलमान बना। लिये गये श्रीर निकाह पढ़ाये गये श्रीर वे राजकुमार विरकाल के लिये हिन्दू-धर्म से च्युत होगये।

र—राजा गणेश वद्गाल के एक पराक्रमी राजा होगये हैं।
गीड़ की गद्दी के लिये छज़ीमशाह छौर उसके भाई में परस्पर
द्वन्द्व चलता था। राजा गणेश ने अज़ीमशाह का पण्च लेकर
उसके भाई को परास्त किया। इसके कुछ समय वाद अज़ीमशाह की मृत्यु होगई। राजा गणेश ने गीड़ को गद्दी अपने
कन्ज़े में की और जीवनपर्यन्त उसके अधीश्वर रहे। जब वे
गीड़ के सिंहासन पर आरूढ़ हुए तो उस समय पूर्व खुलतान
की एक परम सुन्दरी कन्या आसमानतारा थी। आसमानतारा
और राजा गणेश के नवयुवक कुमार यह में परस्पर प्रेम
हो गया। जब राजा गणेश का जीवनान्त हुआ तो आसमानतारा ने राजा यह से हिन्दी-रीत्यं नुसार विवाह करने का

कि. जन सन्य वार्ता सम्य समरे स्थान च्यार केली दी गाँ ची, दी असर पारकी क्षेत्री समाहर गुल्ली क्षेत्री समाहर गुल्ली क्षेत्री समाहर गुल्ली क्षेत्री शहर महाता है। प्रक्र बार महाता है। होना पहला था। वह है सम्युक्त पुत्री को है। विस्तृत स्थान है।

17.

(११४)

ŗ.

प्रस्ताव किया श्रीर यदु ने घड़े २ पिएडतीं की इकट्ठा कर -इसकी व्यवस्था मांगी, पर पंडित लोग इसकी व्यवस्थान कर सके श्रीर श्रन्त में यदु ने मुसलमान यनकर श्रासमानतारा के साथ निकाइ किया था। वह धनीपार्जन की अभिलापा से चङ्गाल को राजधानी गोंड़ नगर में आया और अपनी योग्यता से शासन:कार्य्य में एक उधापद पागया।

कालानाँद परम धर्मशोल व्यक्ति था। वह प्रतिदिन पात काल श्रीर श्राहिक रूख के लिये सुलतान के महल की वराल वाली सहक से नदी की श्रोर श्राता था। उसे रोज़ श्रांस भर निहा-रते निहारते सुलतान की प्यारी कन्या दुलारी उसकी सुन्दरता पर आसक्त हो गई श्रीर उसकी स्चना वेगम को दे दी। उब ब्राह्मणुकुलोद्भव जंवाई की कल्पना कर घेगम और सुस्रतान दोनों फुले न समाये। कालाचाँद के सामने प्रस्ताव पेश किया गया। पर स्त्रधर्माभिमानी कालाचाँदू ने नाक-भी सिकोइ इसे अस्वीकार कर दिया। अन्त में सुलतान के कीथ के वशीभूत ही कर कालाचाँद गिरफ्तार कर लिया गया श्रीर उसे प्रास्क दएड की आहा मिली। जब यह वध स्थान पर पहुंचाया गया तो सुलतान की शाहकादी दुलारी दौड़ कर उसके गले से लिएट गई श्रीर रोकर जल्लादों से बोली—'पहले मेरे गले पर छुरी चलाश्री।" जो काम सुलतान का प्रस्ताव श्रीर श्रवुल धॅन-ह्मम्पत्ति का प्रलोभन न कर सका था वह काम इस घटना ने ज्ञणुभर में कर दिखाया। कालाचाँद इस माया से मीम की भांति पिघल कर अपने निश्चय से टल गया और हिन्दू रीति नीति से दुतारी का पाणित्रहण करना उसने स्वीकार कर लिया, पर एक मुसलमानी के साथ हिन्दू-रोत्यनुसार व्याह

क्रानेक हैं कि स पुरी गया के कर हैन मिदिर इस्तर्व । की ब्लाहरा देश हैं हैं। हें होते दिला प्रमार व क्रीतियां रेज-नान होता रून है बीनका हो गावाना हिन्देतिको नेक कालिहा में हैं के हे बहुन की हो करन कातातं हा हुन्सन ्र प्रशास्त्र त्या मुलात है प्राप्त के हैं काशासिंह मुहेन कूर बी सिंह स्वकृत पर इस्त भी करें कारे हैं कार है व

> इसका हाई वस है है। अन्त में वे मुपनहरें हैं। हर गारी बनाने हो उन्हें यह नहीं हि नोग तरं हरू मेरा कहता विद्वा तरा है है

> > 1

ने नीहरों दूना कर दूर

भाषाय हिना हो। हा

गज्ञानी साहत है।

13

6

हें द परित्तों को एकु स रित होन एक्टोप्पतस्पर क्रिमाट बनकर प्रास्त्रक प्रतीसर्वेत की ब्रिह्म हैं। दे काचा कीर क्रकों प्रेन प्रतास हैं

[[2]

रगा बह मतिदिन पात हन त्त के महत की क्णत वर्त । उसे रोज शांब शरित न्या दुतारी उसरी सुन्द खना बेगम को देवी हा भन्दू त कर बेगम बार प्रस्ता । क्रि ट सामने अस्ताव पेर खि दु ने नाक भी सिकी हारे तान के क्रोध के वर्शमूर पा गया ग्रीर उसे प्रा<del>ह</del> यान पर पहुंचायागणाती कर उसके गले से लिए 'पहले मेरे गत्ने पर हुती स्ताव और श्रवुल घंग । यह काम इस घटन इस माया से मोम ही त गया और हिन्दू रीति ा उसने स्वीकार <sup>कर</sup> हेन्द्र-रीयवसार माह

करानेवाले पिएडत वहां न मिले। अन्त में कालाचाँद जगदीशपुरी गया और सात दिन तक निर्जल एवं निराहार रह कर
मन्दिर के दरवाज़े सत्याग्रह करके बैठा, पर पुजारियों ने विवाह
को व्यवस्था देना तो दूर उसे मन्दिर के अन्दर भी प्रविष्ट न
होने दिया। अतएव आखिरकार कालाचाँद हिन्दू-जाति
और हिन्दू-धर्म को शाप देता हुआ वापस लीटा और मुंसलमान होकर दुलारी के साथ शादी करली। फिर उसने अपने
जीवन का उद्देश्य जबरदस्ती हिन्दुओं को मुसलमान बनाना व
हिन्दू देव-मन्दिर तोड़ना आदि बना लिया इस कालाचाँद के
कारण हिन्दू-जाति को असीम स्ति पहुंची और कालाचाँद
के बदले लोग इसे 'काला पहाड़' के नाम से पुकारने लगे।
कालाचाँद का मुसलमानी नाम महमूद फ़र्मू ली था।

४-कालीदास गजदानी कुलीन हिन्दू थे। वे बङ्गाल के अन्तिम सुलतान के प्रधान मंत्री थे। गजदानी साहव सुन्दर थे और उनका शरीर सुडील था। सुलतान की रूपवती कन्या का जी इनके स्वरूप पर ललचा गया, परन्तु वह किसी प्रकार भी उन्हें अपने प्रेमपाश में न जकड़ सकी। इसलिये शाहजादी ने नौकरों द्वारा श्रखाद्य पदार्थ खिलाकर गजदानी साहव की धर्मश्रष्ट किया और श्रन्त में इसकी उन्हें सूचना भी देदी। गजदानी साहव फिर शुद्ध हो कर हिन्दू धर्म में श्रा सकते हैं इसका उन्हें वहां के पिरेडतों से अरोसा नहीं मिला और श्रन्त में वे मुसलमान हो कर उसशाहजादी के प्राण्पित वने।

शाही ज़माने की उपरिलिखित घटनाश्रों से मेरा मतलब यह नहीं कि लोग उसी प्रकार प्रमलीला में फंस जायं, पर मेरा कहना सिर्फ़ इतना है कि यदि उस समय शुद्धि-व्यवस्था

(११६)

के लोग विरोधी न होते तो न तो बंगभूमि में आज चारों
आर मुसलमान हो मुसलमान दिखाई पड़ते और न हिन्दुस्तान
हो में हिन्दुओं के दुश्मनों की तादाद इतनी बढ़ गई होती।
में तो चाहता हूं कि हिन्दू जाति अब अपना ढाज़मा दुरुस्त
करे और सदियों के विछुड़े हुए वन्धुओं को तो गले लगावें
ही, साथ ही अन्य लोगों को भी, जो हिन्दू धर्म की शरण में
आकर चिरशान्ति प्राप्त करने के इच्छुक हैं, अपनावे। मैं तो
समसता हूं उस समय जब यशस्वी चन्द्रगुप्त सेल्युक्स की पुत्री
रकशाना पर आसक्क हो गया था, आर्य चाणक्य ने रुकशाना
को शुद्ध कर दोनों का पाणियहण हिन्दू रीति नीति से कराकर हिन्दू-जाति को वड़ी भारी सेवा को थी। यदि वे ऐसा
न करते तो इतने बड़े सम्राट् के मुसलमान बन जाने पर न
जाने हिन्दू-जाति की कितनो वड़ी हानि होती।

श्रन्त में मेरा निवेदन हिन्दू जाति के हितैषियों से केवल इतना ही है कि 'शुद्धि' शास्त्रविरुद्ध नहीं है। इस समय हिन्दू जाति पर महान संकट उपस्थित है। श्राज हिन्दू जाति के जीवन-मरण का प्रश्न है, इस जाति पर चारो श्रोर सेयवन, ईसाइयों के श्राक्रमण हो रहे हैं। हिन्दुस्तान की विधमीं जानियां इसका सर्वनाश करने को तुल पड़ी हैं। सरकार भी हमारी नहीं है। ऐसी श्रवस्था में लकीर पीटते रहना बुद्धिमानी नहीं, ऐसे विकट समय में स्वित्यों को धर्म धर्म कहकर चिल्लाना धर्म का दिवालियापन है। श्रतः 'श्रापद्काले मर्यादा नास्ति' के सूत्र को लेकर शिद्ध का शख फ्क दो श्रीर इस विशाल हिन्दू जाति श्रीर हिन्दू संस्कृति की रक्षा करो।

23.3

रानत असरह तेत्र हातत नु

--64/2

श्रीश्म्

## शुद्धि-चन्द्रोदय



महाराष्ट्र के शुद्धिप्रवर्तक हिन्दूधर्म-रत्तक वीर शिवाजी महाराज

(१)

राजत ऋखरह तेज झाजत सुजस बड़ी। गाजत गयन्द दिगगजन हिये साल को ॥

(18)

न तो चंगभूमि मं श्राव को दिलाई पड़ते श्रीरन हिड्ला ी तादाद रतनी बढ़ गरे हाजी ने अव अपना हाज़मा दुरत प बन्धुओं को तो गहे तारे ो, जो हिन्दू धर्म की गर्वा के इच्छुक हैं, अपनावे। मेरी ी चन्द्रगुप्त सेत्युस होती , ब्रार्य चाल्क्य ने रक्षा हिन्दू रीति नीति से हर सेवा की थी। यदि वे एं ह मुसलमान वन जाने पर हानि होती।

गति के हितेपियों से केवर व्ह नहीं है। इस सम यत है। याज हिन्दू जीत ति पर चारों श्रोर हें यक हिन्दुस्तान की विधर्म तुल पड़ी हैं। सरकार भी ीर पीटते रहना बुद्धिमा<sup>र्व</sup> ोधर्म धर्म कहकर हि पतः 'श्रापद्काले मर्पा शब क्क दो और स

ति की रज्ञा करो।

( ११= )

जाहि के प्रताप सों मलीन आफताब होत ।

ताप तिज दुज्जन करत वहु ख्याल को ॥
साजि साजि गृज-तुरी पैदर कतार दीन्हें।

भूषन भनत ऐसो दीन प्रतिपाल को ॥
श्रीर राव राजा एक मन में न ल्याऊं अब ।

साहू को सराहों के सराहों छुत्रशाल को ॥

( २ )

काज मही शिवराज बली हिन्दुवान बढ़ाइबे को उर ऊटै।
'भूषण' भू निरम्लेच्छ करी चहै म्लेच्छन मारिवे को रन जूटै।
हिन्दु बचाय-बचाय यही अमरेश चन्दावत लो कोई टूटै।
चंद्र अलोक ते लोक मुखीयहि कोक अमाग को शोक न छूटै।

( ३ )

चिकत चकत्ता चैं कि चौंकि उद्देश वार ।

दिल्ली दहसति चित्ते चाह करपति है।।

विलिख वदन निलखात विजेपुर पृति।

फिरत फिरंगिन की नारी फरकित है।।
कटक कटक काटि कीट से उड़ाये केते।

भूपण, मनत मुख भोरे सरकत हैं।।

रणभूमि लेटे अधरेंटे अरसेंटे परे।

हिंदर लपटे पठनेंटे फरकत हैं।।

स्त प्रदेश पे हिं निष्ट ने नाती है। मोनन बनते हिन सो नित्र प्रदेश हैं जी का प्रदर्भ हैं ने सा विस्ति में नी सी मागान :

इन्द्रिनिम नम पर नाहर १ पास १० प्रोत नोतिनाह पर सम्बर्धा है। द्वारा हुम हुंड पर नीता १९ स्मार्थ ( ११६ )

(8)

द्वान कार सुरुतां। १ तमा होते। १ तमा होते। १ तमा होते। १ तमाईका। १ तमाईका। १ तमाईका।

इतान बहारने को उठ्छे ग्लेब्बन मारिको जारी य चन्दावन तो कोर्टि े किंग ए समाग को कोक्स रहत अबक पै मिटें न बक पीवन की।
निपट जो नागी डर काह के डरे नहीं।
मोजन बनावें नित चोखे खानखानन के।
सो नित पचावें तक उदर भरें नहीं।
उगिलत आसौ तक सकल समर वीच।
राजें राव बुद्ध कर विग्रख परें नहीं।।
तेग या तिहारी मतवारी है अबक तौलों।
जो लों गजराजन की गुजक करें नहीं।।

£.

( と )

ार चार।
चेते चाह करपति है॥
पति।
निर्मारी फरकाति है॥
केते।
भारे सरकत हैं॥
हे, फरकत हैं॥

इन्द्रजिमि जम्भ पर वाइव सुश्रम्म पर ।

रावण सुदम्म पर रघुकुलराज हैं ॥

सौन चिरिवाह पर शम्भ रितनाह पर ।

हमें सहस्रवाह पर रामद्विजराज़ हैं ॥
दावा द्रम डंड पर चीता मृगझंड पर ।

भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं ॥

12 h

(१२०)

# तेज तिमि रंस पर कान्ह जिमि कंस पर। त्यों म्लेच्छ वंश पर सेर शिवराज हैं॥

[ भूपण किव ]

## शुद्धि और महाराष्ट्र इतिहास

~\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

महाराष्ट्र कट्टर हिन्दू-धर्म का केन्द्र रहा है श्रीर वहां पर की हुई निम्निलिखित श्रुद्धियों का वृत्तान्त पढ़कर हरएक कट्टर सनातनी हिन्दू की श्रांखें खुल जानी चाहियें श्रीर श्रुद्धि के कार्य्य में तन, मन, धन से लगजाना चाहिये। हमें हुवे है कि हमारे कट्टर सनातनी देशमक वैरिस्टर साव-रकर साह्व ने "हिन्दू पद वादशाही" पर बहुत उत्तम लेख लिखे हैं, जिनमें श्रकड़वाज़ मुसलमानों को, जो वीर शिवाजी की युराई करते हैं श्रीर यह कहते हैं कि हिन्दू सदा पिटते रहे हैं, बहुत ही उत्तम, पेतिहासिक उत्तर दिये हैं, उन लेखों के पढ़ने से विदित होजाता है कि छत्रपति शिवाजी ने मुसलमानों का दमन कर हिन्दू संगठन किया श्रीर हिन्दू-साम्राज्य का फिर से स्त्रपात किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने समर्थ गुरु रामदासजी की श्राह्मा से वीजापुर की सेना के बहुतसे मुसलमानों को हिन्दू बनाकर मराटा जाति में मिला

तिया। हिमा श्री प्रदान को सड़हों दे हैं के के हैं प्रस्तवां कर राज्य हु हुन दिया के एक ने प्रदान कर रिखादार को की बेंग्य कर सम

महाराव ग्रिक्ट है . . मएडन ((विकास) है, इ. पत हो भीतना हान भिषेत्र हे एक हा करंत् ें अमिला है, उनमें हो हिन्स क्षिता है। योदना है भात करती चारिक हर वतांव है या नहीं, व्यक्त द्रशह श्रांत सामाने हे महाराज ने घुमं हो कुन्तु वहार, रे-प्रान्तिन । निवाय प्रतिहनपान स हुने हुः के धारताह प्रत धियां को त्राह हैने हिन्दे हा . े छत्रपति गिनाता गर्गम् व की अपने राज्य में हुई है। हमको मिता है। इन्स् हन . निम्नालकर्<sup>य फात</sup>्न र कह ५६

B

级

(१२१)

लिया। किसी इतिहासकार का मत है कि स्वयं श्रीरङ्गज़िब की लड़की उनछे प्रेम की भिन्ता मांगती रही, किन्तु उन्होंने ब्रह्मचर्यं वत पालने के कारण श्रस्त्रीकार कर दिया । ''माडर्न रिव्यू" में एक लेख छपा है कि "नेताजी पालकर" नामक च-रवादोर की श्रौरङ्गज़ेब पकड़ कर लेगया था श्रौर उसे मुसल-मान वना लिया था। वंह वीर सेनापति था, कई वर्षों पीछे जब वह लौटकर भ्राया तब पेशवा के द्वारा वह शुद्ध कर लिया गया।

महाराज शिवाजी के राज्यंप्रवन्ध की खास बात प्रधान मगडल ( Cabinet ) की स्थीपना है। इन अप्रे प्रधानीं में से पक की "पिएडतराव" किंदते थे। छत्रपित शिवाजी के राज्या-भिषेक के समय का अर्थात् सन् १६७४ ई० का एक काग्रज़ क्रिन मिला है, उसमें पिएडतराव के कर्तव्यों का उल्लेख इस प्रकार किया है। ''परिडतरात्र को धर्मविष्यक सुन्नी कार्यों की देख-भाल करनी चाहिये यथा-धर्मशास्त्रों के अनुकूल लोगों का वर्ताव है या नहीं, इस वात की जांच करके दुराचारियों को दएड श्रीर सदाचारियों की सम्मान करना चाहिये"। शिवाजी महाराज ने धर्म की ३ शाखार्य की थीं। "१-श्राचार, २-व्य वहार, ३-प्रायश्चित्त" इंन शाखाओं की देखभाल और उनका निर्णय परिडतराव ही करते थे । ये महाराष्ट्र साम्राज्य में धर्म के व्यवस्थापक अर्थात् धर्मसंचिव थे। धर्मश्रष्ट तथा अपरा-घियों को दएड देने दिलाने का कार्य्य परिडतराव करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही पहले पहल शुद्धि की प्रया को श्रपने राज्य में प्रचलित किया था, इसका एक उदाहरख इमको मिला है। घटना इस प्रकार है-"वजाजी नाइक् निम्वालकर" फलटन नामक एक तालुका के कोई बड़े भारी

श शिवाब हैं॥

तिहास

त है श्रीर वहां पर त पहुंकर हरएक द्वानी चाहिये श्रीर लगजाना चाहिये। मक वैरिस्टर सार्वः र बहुत उत्तम लेख , जो चीर ग्रिवाजी हरू सदा पिटते रहे हेये हैं, उन लेखें के वार्जी ने मुसल्मा हिन्दू साम्राज्य का महाराज ने समर्थ

की सेना के बहुतसे

ज्ञाति में मिला

सरदार थे। ये सरदार महाशय वीजापुर में चादशाह "शाह-आदिल" के दर्बार में रहते थे। संयोगवश वादशाह की श्रीर से इनके ऊपर कोई अपराध लगाया गया। शर्ते यह थीं कि यदि सरदार साहव मुसलमान धर्म की दीचा लेवें ती उन पर से अभियोग भी उठा लिया जावेगा, उनकी जागीर भी ज़प्त नहीं होगी श्रीर वादशाह की लड़की का विवाह भी उनसे कर दिया जावेगा। इस शर्त के श्रनुसार सरदार निम्वालकर ने मुसलमान धर्म की दीचा ले ली और वादशाह की लड़की से उनका विवाह भी कर दिया गया। इसके वाद निम्वालकर महाशय "फलटन" में अपनी जागीर पर चले आये। निम्वालकर की शिवाजी के घराने से घनिष्ठ मित्रताथी। श्रतः शिवाजी कौ माता को इस घटना से बहुत दु ख हुआ। कुछ दिन 🗦 बाद शिवाजी महराज तथा उनकी माता "जीजीवाई" ने धर्मा मात्य परिडतराव से व्यवस्था तेकर निम्वालकर की फिर से हिन्दू-धर्म में ले लेने का निश्चय किया श्रीर उनको सिगना-पुर नामक एक तीर्थक्षेत्र में लेजा कर प्रायश्चित्त कराया। इस प्रकार सरदार वाजीराव निम्वालकर मुसलमान से पुनः हिन्दू बने श्रीर यह बतलाने को कि कोई इस शुद्धि सेशंकान करेशी ञ्चत्रपति शिवाजी की पुत्री सुखीवाई का विवाहसम्बन्ध निम्वा-लकर के बड़े पुत्र से कर दिया। छत्रपति शिवाजी की जारी की हुई प्रथा महाराष्ट्र साम्राज्य के श्रन्त तक प्रचलित रही। श्रि-वाजी महाराज की मृत्यु के पीछे महाराष्ट्र में चारों श्रोर उपद्रव मचे हुए थे। अनेक लोग किसी प्रलोभन में आकर अथवा अन्याय से मुसलमान हो रहे थे। इनमें से कई एक ब्राह्मण् भी थे श्रीर बहुतसे मराठा जाति के मनुष्य थे। इन सबकी भायश्चित्त करा के शुद्ध कर लिया जाता था। शासनकर्ता

बती द्वासे बट्टेंग्य में ब्राटी बाद हेंग्या करण है लात बाद हैंग्या करण सम्बद्ध देंग्य करण में दिया कहेंग्य के हैंग्य सेवाल करण करण हैंग्या सेवाल करण करण हैंग्या में सेवाल करण हैंग्या करण हैंग्या की स्थाप करण हैंग्या की स्थाप करण हैंग्या करण हैंग्या की स्थाप करण हैंग्या के स्थाप करण हैंग्या के स्थाप करण हैंग्या करण हैंग्या करण हैंग्या के स्थाप करण हैंग्या करण हैंग्या के स्थाप करण हैंग्या के स्थाप करण हैंग्या करण हैंग्य करण हैंग्या करण हैंग्या करण हैंग्या करण हैंग्या करण हैंग्या करण हैंग्या करण हैंग्य करण हैंग्य करण हैंग्य के स्थाप करण हैंग्य करण हैंग्य करण हैंग्य करण हैंग्य करण हैंग्य के स्थाप करण हैंग्य के स्थाप करण हैंग्य करण हैंग्य करण हैंग्य करण हैंग्य करण हैंग्य करण हैंग्य के स्थाप करण हैंग्य के स्थाप करण हैंग्य करण हैंग्य करण हैंग्य करण हैंग्य के स्थाप करण हैंग्य के स्था करण हैंग्य के स्थाप करण हैंग्य करण हैंग्य के स्थाप करण हैंग्य करण ह

{ 11

मादिक राज्यों विकेश की सत प्रतिसंदरार हे पूर ्रोवह निमालकर" 'मून हे हैं। े दिशं कुल्यू मह बेन्द्रं ीषतमानां घमें धे पुन हिन् कृतिलाहे। एक हो हुन्। नीतिक होती के नाते से कार्र् भागहाको गई दां हि उह ग्याहै। झतः ऋन्त में मरः बहमास्त् औं गुद्ध हर हिए हुए वे सुवक्तमात चताया गा के भागा से धर्मच्यत हो हैं। श्रुष्ठवां श्रीर श्रीनहारित बीर दूसरी निज्ञामकत्ते इ सवाह माधवराव पेचन हे हुन्त वीकार" तीमक एक माक वृत्या है।

(7) व रोजापुर में बाडशाइ 'रा । संयोगवरा बादशाह की हे रमाया गया। शरी यह धी धमें की होला लेवें तो हत् विना, उनकी जानीर भी*न* हैं सब्की का विवाह शीन श्चनुसार सरदार निम्बान सी और बादगाइ की हा ग्या। इसके बाद निवत नार पर चले झाये। निग्ना र नित्रताथी। स्रतः विकर्त हुर दु स हुआ। इह है औ त्रको माता 'जीजीवार् "नेह् कि बेक्ट निम्बातकर को वि रव किया और उनको कि हा कर प्रायस्वित कादाह त्सकर मुन्ततमान से पुरुषि कोर इस गृदि सेग्रकाती ग्रेगां का विवाहसम्बर्गिल । इप्रपति शिवानी को नती इंग्नत तक प्रचतित सी।ई कि मदाराष्ट्र में चारों श्रोर रें ( टमी प्रतोशन में श्रा<sup>कर हर</sup>े चे। इतमें से कर एक ही

तिव के मनुष्य थे। तम को दिवा जाता था। ग्रावनी श्रपनी प्रजा से श्रमुसोदन हो कर इसे काम को करते थे। छत्रपति साहू के शासनकाल में "पूताजी बंड़कर" नामक एक मराठा जाति का मनुष्य ज़वरन मुसलमान बनाया गया था। रयह मनुष्य एक वर्ष तक मुसलमान ही बना रहा। इसके बाद पहले पेश्रवा वाजीराव को सेना जब दिल्लों की चढ़ाई करने को चलों तब उक्त मुसलमान मराठा उसकी सेना में भर्ती हो गया श्रीर छत्रपति साहू महाराज से श्रपनी शुद्धि के लिये प्रार्थना की श्रीर उसकी इच्छा पूर्ण की गई।

160

महादेव शास्त्री द्रिवेकर की पुस्तक "धर्मभ्रष्टान स्नेन शुद्धि करन श्रग्निसंस्कार" के पृ० २३ से २७ तक में "वजाजी नाइक निम्वालकर" "पूताजी विनमाधोजी" "रानीजी धुमाल पाटिल' "तुलजू भट्ट जोशी" "गङ्गाधर रङ्गनाथ किलकरनी" र्रे मुसलमानी धर्मसे पुनः हिन्दू धर्म में शुद्ध कर के लाने का पूर्ण वृत्तान्त लिखा है। एक क्रोकणस्थ बाह्मण को हैदरअली ने राज-नैतिक कैदी के नाते से कारागार में रक्खा था। उसके विषय् में आशङ्का की गई थी कि वह आत्मरच्चा के लिये मुसलमान हो गया है। अतः अन्त में सव ब्राह्मणों श्रीर पेशवा की सम्मित से वह ब्राह्मण भी शुद्ध कर जिया गया। एक वार एक ब्राह्मण धोले से मुसलमान बनाया गया श्रीर दूसरा रोग नष्ट होने की श्राशा से धर्मच्युत हो गया, पर अन्त में पश्चाताप होने पर ्रुबाह्यणों श्रीर श्रिधिकारियों को सम्मति से वे भी शुद्ध किये श्राये। इनमें से एक घटना श्रहमदनगर ज़िल्ले के गांव में हुई थी। श्रीर दूसरी निज़ामशाही के "पैठन" नामक गांव में हुई थी। सवाई माथवराव पेशवा के शासनकाल में भी "नरहरि ररखा-लेकर" नामक एक ब्राह्मण्मुसलमान हो गया था, परन्तु ब्रान्त

( १२४ )

में उसे पश्चात्ताप हुआ और उसने फिर से हिन्दू-धर्म में ले लेने के लिये पेशवा सरकार से प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना स्वी-कृत हुई और पैटान के ब्राह्मणों ने उसे शुद्ध कर लिया।

द्वितीय पेशवा श्री वाजीराव उच्चकुल के महाराष्ट्र व्राह्मण् थे। 🌈 उन्होंने विश्रद्ध मुसलमान फुनीत्वन्न "मस्तानी" नामक वेगम से, जो हैदराबाद के नवाव की लड़की थी, विवाह किया और डसे पूना लाकर "शनिवार वाहे" में उसके लिये सुन्दर महल वनवा कर उसे अपनी पत्नी वनाकर रक्या और उससे जी पुत्र "शमशेर बहादुर" हुश्रा उसका हिन्दू ही के समान पालन पोषण किया। उसका यहोपवीत संस्कार तक फराने का प्रयत्न किया । श्रहमदशाह श्रव्दाली से जी पानीपत की लड़ाई हुई उसमें यह वीर शुद्ध मरहटा मुसलमानों से खूब 🜙 वीरतापूर्वक लड़ा श्रीर यवनों के द्वाध से वीरगति की प्राप्त हुआ। वाजीराव पेशवा के ३ पुत्र हुए थे। वालाजीराव, राधोवा श्रीर शमशेर वहादुर। वाजीराव ने श्रपने तीनों पुत्रीं को अपनी जायदाद का बॅटवाड़ा वरावर २ किया और शम-शेर बहादुर को हिस्से में बुन्देलखगड मिला था। अरतपुर में श्रभी तक शमशेर वहादुर की समाधि है। वास्तव में यह ती हिन्दू था, उस जगह भूल से मस्ज़िद बनी है। वहां मन्दिर बनाना चाहिये था। देखी Rise of the Marahatta power by Ranade, chapter 13 pages 266 to 270,

शहराजाः शिक्षाः

ति जतिये हे हैना विस्तर के स्ट

The state of the s

२४ )

उसने फिर से हिन्दू धर्म है। प्रार्धना की, उसकी प्रार्थना हो ने उसे शुद्ध कर हि

उचकुल के महाराष्ट्र प्रहर्ण न्यन "सस्तानी" नामक रे लड़की धी, विवाह किणाई " में उसके लिये सुन्दर हैं कर रक्खा श्रीर उसे उसका हिन्दू ही हे स ग्रोपवीत संस्कार तक रह ग्रन्दालो से जो पा<sup>नीफां</sup> इ मरहटा मुसलमानी वेह नों के हाथ से वीरगित है। के ३ पुत्र हुए थे। वालाजीज । याजीराव ने श्रपने तीनी हुर हा यराबर २ किया श्रीर ह लन्दर्ड मिला धा। भरतपुर्व । समाधि है। वास्तव में वारे मस्ज़िद घनी है। वहां मित e of the Marahatta porce pages 266 to 270,

\* श्रोश्म् \*

# शुद्धि चन्द्रोदय

# पंचम ग्रध्याय

# दिलत जातियों को ईसाई और मुसलमान होने से बचाओ

भारत में स्वाधीनता के सूर्य की लालिमा किर चमकने लगी है और भारत के दिन कर किरे हैं। चारों श्रीर क्रांति लगी है श्रीर भारत के दिन कर किरे हैं। घार्मिक वन्धन होले पड़ के श्रासार हिणोचर हो रहे हैं। धार्मिक वन्धन होले पड़ गये हैं श्रीर लोग स्वतन्त्रता से विचार करने लगे हैं। पुराने विचारों के हिन्दू भी अब शुद्धि श्रीर दिलतोद्धार में लगने लगे हैं। श्रतः दिलत भाइयों से हमारा निवेदन हैं कि वे श्रव हैं। श्रतः दिलत भाइयों से हमारा निवेदन हैं कि वे श्रव हैं। श्रतः दिलत भाइयों ने करें। जो श्रव्यूत भाई श्रपने पैरीं ध्यरावें नहीं श्रीर जल्दी न करें। जो श्रव्यूत भाई श्रपने पैरीं श्राप सहें न होकर, श्रपना धर्माक्षमान खोकर ईसाई श्रीर श्राप सहें न होकर, श्रपना धर्माक्षमान खोकर ईसाई श्रीर मुसलमान होने की धर्मकी देते हैं, उनसे हमारा नम्र निवेदन हैं मुसलमान होने की धर्मकी ये उनका उद्धार होगा श्रीर न ईसाई कि न तो पेसी धर्मिक्यों में उनका उद्धार होगा श्रीर न ईसाई

, <sup>2</sup>4,

٠ ٠ ٠

#### (१२६)

मुसलमान होने से ही उनका वेड़ा पार होगा। उनकी ज़रा सोचना चाहिये कि उनके दलित भाई, जो उनसे सी वर्ष प-हिले कायरता से मुसलमान वन गये, उनकी श्राज दशा।सुध-हने के स्थान में वड़ी भारी दुर्गति है। खाने की रोटी नहीं श्रीर पहिनने की कपड़ा नहीं। इसी प्रकार से ईसाई वे के वे ही सफ़ीद गीरे ईसाइयो के सामने काले आदमी वने हुए हैं। उनकी वे अपने क्रबरस्तानों में दफ्रन नहीं होने देते और न अपने गिजीं में बराबर वैंडने देते हैं। हिन्दू-धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें न तो विदेशी सिद्धान्त है जिससे कि Let the weaker go to the wall" अर्थात् न तो निर्वलों का नाश किया जाता है श्रीर न "Survival of the fittest" का लिझान्त है जिससे कि "जिसकी लाठी उसकी असि" वाली कहावत चरितार्थ होती है और न "Process of natural Selection" का सिद्धान्त है जिससे कि ग्ररीवों को चक्को में पीसा जाता है श्रीर जो संसार की चक्की में पिसने से वच जाता है उसकी पूजा की जाती है। यह सब्र काले गोरे का भेद आदि पश्च-मी सम्यता की वातें हैं। प्राचीन आर्यसभ्यता का तो यहा श्रादर्श है कि निष्काम भाव से निर्वलों श्रीर दूलितों का उद्धार कर उनको सक्ल आत्माभिमानी चनाया जाय । प्रिय दिनत भाइयो ! श्राप मुल्लाश्रों के बहकाने में श्राकर मुसलमान वतने की धमकी देते हो | छी | इस्लाम का १३०० वर्षों का इतिहास संसार में जंगलीपन फैलाने वाला तथा तवाही व वर्वादी लाने वाला सिद्ध हुआ है।

१—इस्लाम' में स्त्रियों की कोई इज्ज़त नहीं। स्त्रियों को सिर्फ़ खेती माना गया है जो सिर्फ़ बीज झालने के लिये हैं।

क्षेशे भागते । देशिक्षि संस्कृत

1

न र-स्ता है जिल्ल रामें विकासकार करें कोई सुस्तक के किए का अपीत् यह दिल्ले हैं माना पतिन्ति का कार्य पतिनकों का दिल कार्य

> श्रीनगर हे हिन्द त्रुनिवाद पर है। हिन्दें

के पहालियों कर करें हैं। जनका पर्वात नह करें हैं। के विकाद पर हैंगे हैं।

्रीत मीलवी करता हरते हैं। श्रीत मीलवी करता हरते हैं।

(35) का वेड़ा पार होगा। उनको ह द्दित आई, जो उनमें सौ की धन गये, उनकी स्राज दश ह्र्य र्गित है। साने को रोटो नहीं ति प्रकार से ईसाई वे के वेही हां <sup>ह</sup> आदमी यने हुए हैं। स्तरं हीं होने देते और न अपने द्धमं हो सर्वश्रेष्ठ है। हो de Let the weaker निर्वलों का नाश किया जाती े fittest" का विद्यान्त है जि

भूस" वाली कहावत चिति s of natural Selection" f रीयों को चकी में पीसा जाता नं पिसने से वच जाता है सार काले गोरे काभेद श्रादि परि थाचीन आर्यसम्यता का तो गा

व से निर्वली श्रीर वृतितों व ानमाभिमानी बनाया जाय । हि ग्रों के बहकाने में आकर मुसल्मा छी ! इस्लाम का १३०१ वर्ग बर्

पन फैलाने वाला तथा तवाही। आहे।

की कोई इंडज़व नहीं। शिवा की नो सिर्फ बीज जातो के लिये हैं।

इनमें कोई पवित्रता नहीं, सदाचार नहीं। जब चाहा तब तलाक द्वे दिय । जिसकी त्रीबी से न पटी चट दूसरी घरमें डाल ली ।

२-इस्लाम के सिद्धांत देशद्रोही श्रीर समाजद्रोही हैं। ुउनमें विचारस्वतन्त्रता नहीं, सहनशीलता नहीं। ज्यों ही कोई मुसलमानी हिन्दू वनी ।त्यों ही Law of Apostasy श्रर्थात् धर्म परिवर्तन के क्रानून के माफ्रिक उसका मुसल-मानी पति-पत्नी का संबन्ध ट्रट जाता है, हिन्दू शास्त्रों में पति-पत्नी का पवित्र संबंध कभी ट्रूट नहीं सकता।

३-इस्लाम धार्मिक स्वतन्त्रता का शत्रु है। जो मुसल-मान धर्म छोड़ना चाहे उसके लिये इसमें क़रल की श्राह्म है। यह ज़रासी बात में अपने ही भाइयों को "काफ़िर" और सुर्तद वना देते हैं। स्वयं अपने भाई श्रहमदिये फ़िकें वालों को पत्थरों से काबुल में मरवा दिया।

४-इस्लाम के सिद्धान्त जुल्म और ग्रैरइन्साफ़ी की बुनियाद पर हैं। इन्होंने हज़ारों पुस्तकालय जला दिये।

४--मुसलमान कमीनेपन से तथा नीच नीतियों से अपने ही पड़ोसियों श्रीर बहिनों को वहकाकर भगा लेजाते हैं, उनका सतीत्व नष्ट करते हैं श्रीर श्रपनी चचेरी वहिन से ही निकाह पढ़ तेते हैं।

६—इस्लामी धर्म व्यंभिचार का फैलाने वाला है। श्रतः व्यक्तिवारी पुरुष से संगति करना महापाप है। इसके मुला श्रीर मौलवी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये क़ुरान के इलं-

(१२=)

हाम श्रीर श्ररव के पैग्रम्धर की भू ठी वार्ते फेला कर श्रन्ध-विश्वास का प्रचार करते हैं श्रीर लोगों को मज़हयी गुलामी में फंसावे हैं।

७—मुसलमान भारतवर्ष की हिन्दी भाषा, इसकी देव-नागरी लिपि, इसका साहित्य, इसके त्योद्वार और इसकी सम्यता का निरादर करते हैं। अतः यह धर्म देशद्रोह का जुबरदस्त प्रचारक है।

 इन्होंने हिन्दुश्रों को लुटा, इनके मन्दिर, देवालव तोहे श्रीर तोथों को अपवित्र किया। खियों का सतीत्व नष्ट किया। इन्होंने भारतभूमि को कभी अपनी मातभूमि नहीं समसा। इनमें विदेशीपन अरा पड़ा है। ये श्ररव की आपा में 👃 निमाज़ पढ़ते हैं और दिन में पांच दफ़ी विदेशी कावे की तरफ्र 🗍 सिर भुकाते हैं। इनके नेता स्मर्ना, तुर्की, श्रफ्तगानिस्तान, मका, मदीने के स्वप्न देखते रहते हैं श्रीर इनके सब ही त्यौहार विदेशी हैं। ऐसी हालत में ये सभ्य नहीं कहे जा सकते। स्वयं टर्की, परशिया वालों ने इस्लामी धर्म की वुद्धि-हीन वातों का त्याग कर दिया है और खलीफ़ा की भगा दिया है और स्रियों को स्वतन्त्र कर दिया है। पर्दा तोइ दिया है। गाज़ी मुस्तफ़ा कमालपाशा ने ४ वक्त के स्थान में दो वक्त को नमाज़ करवो है। श्रत: द्लित आइयों को मुस-लमानी धर्म में सिम्मलित कदापि न होना चाहिये। हमारे दलित आइयों का एकमात्र निस्तारा हिन्दू ही रहने से होगा, क्योंकि हिन्दूधर्म कभी श्रकेला नहीं रहा चलिक जैसा कि हम पहिले श्रम्याय में बतला चुके हैं, हूरा, सीद्यन वरोरह सद उसमें भाकर मिले। वैदिकधर्म प्राणीमात्र की अलाई

चारता है किएं प्रश्नेत्र कोरण के पार्टी के चड़ार पर्यापनी के मान प्रतिस्त्र का मानेत्र कर होता के के किए के का के कि के का कामान के कि सामक कर के का का सामक कर के का का

चीडी हा ने प्रति के स्थापन के स्थाप

ते बातें फेला कर प्रम नोगों को मज़र्बो गुतारं

हेन्दी आणा, रसकी रेड 🐝 नके त्यौहार और सा रता यह धर्म देशहोहर

ा, इतके मन्दिर, हेता

या। स्त्रियों का सतीवर हभी अपनी मातृभूनि वं त है। ये अरब की नावं। दर् दक्ष विदेशी कावे की तक हैं। मनों, तुकीं, श्राफ्रगानिस्तर हते हैं और तके ता न में ये सम्य नहीं कहें। नों ने इस्लामी धर्म की बुरि हे और सतीप्राकी म त्त्र कर दिया है। पर्व ते लगशा ने ४ वक के स्थान झत: दिलंब आर्यों को <sup>हुत</sup> रापि न होना चाहिये। हती हैं स्तारा हिन्दू हो रहने हे होगे, ना नहीं रहा बिक जैसाहि चुके हैं, इब, सीदिण वर्षे

विक्वर्म प्राचीमात्र की मती

चाहता है, किसी पर ज़ोर जुल्म नहीं किया, सदा दुष्टों पर वीरता श्रीर साधुश्रों के साथ साधुता रक्खी। "मित्रस्य चजुषा समीचामहे" का पाठ पढ़ाया । स्वयं ईसाइयों का विश्वास अव वाइविल से उठ गया है। नूह के प्रलय को श्रव ईसाई नहीं मानते श्रीर न यह मानते हैं कि "नेस्ति से हस्ति" हो गई ,या "पृथिवी के बाद सूर्य वना"। हिन्दुर्श्रों ने वैज्ञानिकों को कभी नहीं सताया जैसे कि ईसाइयों ने गेलि-त्तीयों के परनिकस श्रीर वृनों श्रादि पर केवल विद्वान वैज्ञानिक होने के कारण श्रत्याचार किये थे। हमारे वेद श्रीर उपनिषद श्रगाध झान के भएडार हैं। उनको मानने वालों को ईसाई मुसलमान कभी भी शान्ति नहीं दे सकते। इस समय भी दुनियां की श्राधी से श्रधिंक श्राबादी डंके की चोट स्पष्टतया हिन्दू तथा वौद्ध धर्म को मानती है। यदि संसार की आवादी ं श्र श्ररव मानी बावे तो ६३ करोड़ वीद मिलेंगे।

प्रिय भ्राताश्रो ! एक परमात्मा को माननेवाले हिन्दुश्रा ! चौद्धों का वैदिकधर्म सब धर्मों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह मुतुष्य की उच्च योग्यता श्रीर बल को स्वीकार करता है। मुसलमान और ईसाइयों की तरह अपनी कमज़ोरी नहीं मानता और न रस्त मोहम्मद और न खुदा के बेटे ईसा को अपना वकील वना कर स्वर्ग को जाने का उपदेश देता है, विलक्ष उत्तम कर्म करने का उपदेश देता है, असिस मनुष्य विना किसी की सिफ़ारिश या वकालत के परमातमा की प्राप्त हो सकता है। हिन्दूधमं को महत्ता इससे बढ़कर क्या हो सकती है कि वह मनुष्य समाज की सेवा करने के लिये निम्न श्लोक में उत्तम उपदेश देता है:—

o

io {

( १३० )

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् । • कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम् ।।

अर्थात् स्वर्गसे भी वढ़कर दु:खी गरीवों की सेवा है। पेसे शु अपूर्व सिद्धान्तों से ही तो अफ्रीक़ा, अमेरिका, अरेविय़ा, यूरोप सब स्थानों में आर्याधर्म का प्रचार हुआ था। हिन्दू धर्म में सब से वड़ी खूवी यह है कि वेद और विद्यान एक है। दूसरे धर्मों में विद्यान और धर्म में लड़ाई है।

उपनिषदों से आतमा को शान्ति पहुंचती है। हिन्दुओं के कर्म के सिद्धान्तों से ही संसार में श्रसमानता, सुख, दु:ख का मसला हल हो जाता है। मुसलमानों में जहाद श्रीर ईसाइयों में Crusade है। ईसाइयों में मृतभेद रखने वालों पर जो २ हैं श्रत्याचार हुए वे डाक्टर हे पर साहव ने श्रपने श्रंग्रेज़ी के उत्तम प्रन्य The conflict hetween Science & religion में भली प्रकार दर्शाये हैं। मुसलमानी जहाद के वृत्तान्त मुसलमान ऐतिहासिकों ने लिखे हैं, जिनमें श्रमानुषिक श्रत्याचारों की हद हो गई है। ईसाई, मुसलमान ईमान और विश्वास लाने की वात करते हैं। इनके कुरान, बाइविल पर शंका करना कुफ है, परत्तु हिन्दू बीद वैदिकधर्म युक्ति बुद्धि को प्रमाण मानता है श्रीर हम रात दिन गायत्री मन्त्र में पर-मह्मा से "धियो यो न. प्रचोद्यात्" अर्थात् परमात्मा हमारी चुद्धि की बढ़ा, यही प्रार्थना करते हैं, दूसरी श्रोर ईसाई मुखल-मान बुद्धियाद के फैलानेवाले को वाजिबुल क्रत्ल कहते हैं। हमारा धर्म किसी देशविशेष व जातिविशेष का नहीं, बिक सारे मनुष्य-समाज का क्रानून है। इम धित (धोरज),

वर्गं न पुनर्भवम्। ग्नामातिनाशनम्॥ असी गरीवृों को देवा है।विक्र ग, अमेरिका, अरेविया, व्यो

ा, श्रमेरिका, श्रोविया, पा वार हुआ था। हिन्दू सं वेद श्रीर विद्यान पा में लड़ाई है।

नेत पहुंचती है। हिर्मि में असमानता, सुब, हुंगे मानों में जहाद श्रीर क्रिंग मतभेद रखने वालों पर्मे स्वाह हिर्माल सुमान साह हिर्माल प्रमान क्रिंग प्रमान श्रीर पर श्रीत क्रिंग मान श्रीत कर्मा प्रमान क्रिंग मान श्रीत कर्मा प्रमान कर्मे सान साह विक में प्रमान कर्मे दिन आयोग परमान कर्मे हिर्मित क्रिंग परमान कर्मे हिर्मित क्रिंग क्रिंग कर्मे हिर्मित क्रिंग क्रिंग क्रिंग स्वाति विशेष श्रीत विशेष



本有一次作人中不在此上的人一次都是是明显不完成的 外外人工工人一次

(iii)

तो सः हा स्वीति वास वे भार

} ~

द्ममा (मतभेद सहिष्णुता), दम (मन पर कावू) श्रस्तेय (चारी न करना), शौच (सफ़ाई), इन्द्रिय-निग्रह (दसीं इन्द्रियों को पाप से रोकना), धी (दलील व तर्क से बुद्धिवल दाढ़ाना ), विद्या ( सव Science श्रीर philosophy प्रकार के पदार्थ-विज्ञान तथा ब्रह्मज्ञान आदि की प्राप्ति), सत्यं ( सत्य ज्ञान, सत्य भाषण, सत्य कर्म ), अक्रोध ( श्रहिंसा व कोधत्याग ), इन दस वातों को मनु महाराज के कथनानुसार धर्म मानते हैं। श्रतः कोई भी हिन्दू वौद्ध इन मुसलमान ईसाइयों के समान जहादी नहीं यन संकता। यही कारण है कि यूरोप के बड़े २ विद्वान हर्वर्ट स्पेन्सर शोपनहार, काउन्ट, टालस्टाय, मेक्समूलर, कोलबुक वग्नेरह विदे ही सोच विचार के वाद कर्मानुकूल वनाये गये हैं और ्र उत्तम प्रवन्ध पर यूरोप मुग्ध है। हमारे श्रात्मा के श्रमरत्व के सिद्धान्त ने हमें निर्भय वीर चत्रिय बना दिया है श्रीर प्राचीन श्राय्यों के समान संसार में वीर योद्धा बड़ी ही कृठिनता से मिलते हैं। श्रतः ,दलितभाइयो ! ईसाई मुसल-मान मन वनी। स्राप सर्वे चत्रिय हैं, जब स्रापके प्रवेजीं ने सै नड़ों वर्षों तक अमानुविक अत्यावार सहकर भी धर्म नहीं छोड़ा तो अब इतने आनुर क्यों होते हैं १ एक धर्म ही साथ जाता है। वाको मब धन दौलन यहीं पड़ा रह जाता है। ्रभूतः पवित्र वैदिक हिन्दू वर्ध के लिये अनेक कए सही आरि में मिटो, परंतु हिन्दू मने ने एक भो भाई को विमुख मत के दी।

जी संस्कृत शार्दों में बात्वर्व से भी मुनदर मायने श्रीर

राम०

राम०

राम०

श्रानन्दप्रद् वात ज्ञात होती हैं वह इनके शन्दों में कदापि नहीं। देखो भाइयो ! श्रापको मुसलमान होने से जो सीधे स्वर्ग में जाने की वार्ते कहते हैं वे विलकुल मिथ्या हैं, क्योंकि इनके यहां लिखा है कि कयामन की रात को अपने २ ऐमालों है की पर्चियां खुद पढ़कर खुदा के सामने सुनानी पहेंगी। फिस् विना पढ़े लिखे कैसे सुनार्चेंग श्रीर जो मनुष्य ग्रहत पढ़ देंगे उन्हें कैसे पकड़ा जावेगा ? क्योंकि हज़रत मोहम्मद साहब पैग्रम्बर तो स्वयं उम्मी (बे पढ़े लिखे) हैं। उनको वड़ी मुश्किल होगी । वे कैसे सिफ़ाारश करेंगे । मुसलमानीं का स्वर्ग जंगितयों का स्वर्ग है, क्योंकि उनके कथनानुसार कयामत की रात को सब मादरज़ात नंगे खड़े किये जावेंगे। यह इतने विज्ञान से खाली है कि आसमान के सितारों को कहते हैं कि यह स्वर्ग की खिड़कियां हैं, जिनमें से लाखों वर्षों की बुढ़िया हरें तुम्हें देखा करती हैं।इन मुसलमानों की किताबें से सावित है कि इनका खुदा श्रादमी को शकल वाला है, क्योंकि लिखा है कि ख़दा ने श्रादम को ्रश्रपनी शक्त वाला वनाया। इनके खुदा के पिंडली है, क्योंकि लिखा है कि जब दोज़ख की आग बहुत तेज होगई तो खुदा को अपनी पिंडली दिखानी पड़ेगी और नर्क की दिवार पर वेचारा खुदा न मालूम कब तक वैटा रहेगा इसका कहीं ज़िक नहीं है। इनका खुदा बड़ा मोटा है, जिसके तख्त को = फ़रिश्ते उठाये हुए हैं और २ गज़ वाहिर उसक्। यदन निकला हुआ है यानी इतनी अक्ल भी नहीं कि जर्म बड़ा तक़त वनवालेता कि बदन को तक़त के वाहर लटकनी म पड़े। वह सुरमा लगाता है, उसके ढाढ़ी है, वहिश्त में पालाने का इन्तज़ाम नहीं है। सिर्फ़ डकार आवेगी और

1 ...

1770

पसीने शावेंह, विसने सम्ब श्रार मनेदार वान मुनेते न एक शाम को बाब दिया 📺 े श्रांस में पृत सोंद हर <sub>सुर्थ</sub> . विद्यानिवर्शन वार्ती में रूनरें , इनको हदीसों में उस र तिका मुरारीतातको हुने होन केन कुत्तत हो विज्ञा ह अनुकार कहा गा है। इसन हैं कुल न न क्समे हाता है। हुनल का ें है पहले हर येंगा है मंडे शौच तपुरास सारको हो है कर श्रन्दर धूपा हा हात देते ; के पंपानर श्रादि का इत्तर हूं हो सकता। वाहे मुस्तकन इन्हा करें ? द्वीलों में के ब्रीए ने जें क युवा को शादी शादि बहुद्धाः क् न्यं भरी पड़ी हैं जो हर्जी साहत्त्व हिन्दू आखों। स्वापंत स्तं ने एक एड के लिये भी तुम दत्ता पूछं? यही प्रसिक्त समस्त्रार हातूना हेर् करता हो ग्रप है।

(1,

1/~

रान्हों में कदानि मि हे जे मी मिथ्या है, स्योहि ते अपने २ ऐमातीं / तनी पहुँगी। फिर् त्र्य ग्रह्तत पह हो मोहम्मद साहर नको वही मुक्ति लमानों का तर नानुसार ग्रंगान जार्चेगे।यह हो तारों को कहें। अ से लाखीं वर्षी हैं। समानीं की किवारें ग्रदमी को ग्रह हा ने श्राहम है उदा के पिहती है ती श्राग वहुत हैं। ती पहेगी श्रीर क क्ष तक वेंडा हिंद वहां मोरा है, दिल २ गज़ वाहिर सर्वे ल भी नहीं हि इप् न के बाहर लड़क

हकार झावेगी हैं।

पसीने आवेंगे, जिसमें सन्दल और मुश्क की खुशबू आवेगी श्रीर मज़ैदार वात सुनिये, सूरज खुदा के तक़्त के नीचे हर-एक शाम को बांध दिया जाता है, परन्तु फिर पहरेवालीं की श्रांख में घूल भोंक कर सुवह उठते ही भाग श्राते हैं। ऐसी २ विज्ञानविहीन वातों से इनकी धार्मिक पुस्तकें भरी पड़ी हैं। इनकी हदीसों में वड़ी २ विचित्र वातें लिखी हैं, जिन्हें पं० मुरारीलालजी शर्मा श्रीर लेखरामजी ने भलीभांति दर्शाई हैं। क़ुरान की शिचा के श्रेनुसार श्रहाह मकारों का मकार कहा गया है। कुरान में परमात्मा नितान्त मूर्खे श्रादमी समा-न कसमे खाता है। क्रुरान का परमात्मा ज्ञानी सर्वे नहीं है पहले कर वैठता है पोछे पछताता है। हदीसों मं शौच लघुशंका सम्बन्धी कई ऐसे भद्दे नियम हैं जिसे पढ़ कर अन्दर घृणा का भाव उत्पन्न होता है। इसके उपरांत इन के पैग्रम्बर आदि का जीवन आर्यजनता के लिये आदर्श नहीं हो सकता। चाहे मुसलमान उनका कितना ही श्रादर क्यों न करें ? हदीसों में वृढ़े श्रीर छोटी लड़की की शादी बुढ़िया श्रीर युवा को शादी श्रादि नानाप्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ अरी पड़ी हैं जो कदापि भी सर्वमान्य नहीं हो सकती हैं। प्रिय हिन्दू भाइयो ! क्या ऐसे धर्म में एक मिनट क्या एक सेकि-राड के लिये भी तुम रहना पसंद करोगे ? नहीं, कदापि नहीं, यही प्रत्येक समभादार आदमी कहेगा। श्रत: सबकी शुद्ध करना हो श्रय है।

म राम०

न राम॰

राम०ँ

श्रतः विय द्लितभाइयो ! श्रांपका निस्तारा मज़दूरे संधं सोलने से होगा। न कि ईसाई, मुसलमान वनने से। जब तक हमारे द्लित भाई श्रपने पैरों श्राप न खड़े होंगे श्रीर श्रत्याचारी श्रन्याइयों से, चाहे वे घर के ही क्यों न हों, भयद्गर युद्ध न करेंगे श्रीर श्रपनी जान को जोखम में न डालेंगे तबतक उन का उत्थान कठिन है। स्वाधीनता की लड़ाई में उन्हेंं लाखों कुरवानियां करनी पढ़ेंगों, तब कहीं धर्म के पागल कुछ रंगा-चारो तथा वर्णाभिमानी वज्ञभक्तली उनको श्रपने मन्दिर में प्रवेश करने देंगे। प्रिय श्रस्तूत भाइयो ! श्रापको श्रस्तूत दिलतं कहते मुक्ते लजा श्रातो है। श्राप दिलत श्रस्तूत नहीं बिहक श्रूषिसंतान हैं। श्रतः सब से प्रथम श्रद्धाचारों, सदाचारी, सत्यवादी श्रीर न्यायिषय कर्मवीर बनो। तुम्हारा बेड़ा श्रव-श्य पार होगा। साथ २ ही हे उच्च जातिवालो ! ज़रा सोचों श्रीर कम से कम श्रात्मरक्ता के खयाल से ही निम्नलिखित क-र्त्वंगों का पालन करो।

आप प्राथमिकशिका की स्कूलें, रात्रिपाठशालाएं, श्रीधीगिक पाठशालाएं (Industrial Schools) खोलं, कलाकीशल
के लिये छात्रवृत्ति दें, सहयोग वैद्ध (Co-operative Bank) व
सहयोग समिति (Co-operative Society) खोलं, श्रीधधालय स्थापित करें, गांवों में चलते फिरते श्रीधधालय भेजें,
चलते फिरते पुस्तकालय भेजें, १६ सस्झारों के लिये पुरोहित
भेजें, पानी के लिये कुए खुद्वा दें, (Magic Lantern) रात्र
में तस्बीरों के द्वारा श्रञ्जूतों की दशा श्रच्छी बनाने के लिये
नाना स्थानों पर चित्र दिखाकर खेक्चर दें। तथा नीच कही
जाने वाली जाति के हिन्दुशों में सफ़ाई रखने तथा श्रपनी दशा

स्वाले दे प्रश्नाहर हैं नांव जाति है के हैं हैं राह दिनुषात्र में मारण्य हों, विवेहत हमते हंग हुन ह ्देख दें। प्रत्यत् हें हुने स्न जाति में अन्तरा है स्प ! . कि लों को के क निर्देशता है निर्देश है । इन्हें धर्मप्रीत्या हे कुत्र इंड ४० व देश्र कतेले हिन्द हो हैं-वुषाह्य देशानुको हिन् ब्राजाति इति इति इत्ता इत्त बा बंद के दिनाई, दिन्ह शताम (तर हुत हुई है धर्मातिकाली हा एक इन्ते हैं जाति पाँते हे निने हं ग्रह जावें और सहो हर हा ए बाँट, दल्के क्लान क सम्बाद प्राणितां कर है है कर है पुरुष साथ हैं हर हम्म रें माननेवाचे पुरस् बर् के होते हता है नहीं कर सकते । वे किल्लेक्स मिटने इसायर हो उन्हें न नात निर्मतं है एक के हैं है है मूर्व पूर्वो से सुद्ध होते । विश्व पतित्र दीवा की किंदे हैं

137

JEGS

£ 5.

बरद्दरसर्ग

। इय नह

सन्यवारी

न युद्ध न

क्तिक उन

उन्हें तातों

। इंद ला

मिला में

त्हुन इतित

महीं यक्ति

महाचारी,

वंडी प्रव

इतिस्ति र

न्तरं, जीवी

**क**नाकोश्त

e Bank) T

नं, त्रीवर्षा

वाल्य भेजें.

नयं पुरोहित

ern) 111

नं कं लिय

नीच कही वपनी देश

ज़ग सोवो

सुधारने के भाव जागृत करें। हिन्दुओं से प्रार्थना करें कि नीच जाति के लोगों को अपने आई की तरह वर्त और हिन्दूसमाज में सब तरह के श्रधिकार दें। श्रस्पृश्यता के भाव वित्तंकुल हटादें श्रीर श्रद्धतों को सार्वजनिक संस्था में बराबर के हक दें। श्राचार की शुद्धि सदा ही श्रेष्ठ है, परन्तु हिन्दू-जाति में श्रस्पृश्यता के भूत ने यहां तक अपना डेरा जमाया कि इन्होंने श्रपने लाखों रोते विलखते सम्वन्धियों को निर्द्यता से विधर्मियों के हाथ सौंप दिया। विधर्मियों ने हमारी धर्मभीरुता से लाभ उठा कर सैकड़ों प्रकार के प्रलोभन देकर करोड़ों हिन्दुश्रो को ईसाई, मुसलमान बना डाला। इस बुश्राकूत के कारण हमने हिन्दू-समाज में भी नाना प्रकार की उपजाति श्रोर उपवर्ण उत्पन्न कर सदा के लिये श्रापस में फूट का बीज वो दिया है, जिसका फल आजतक हिन्दू-जाति गुलाम होकर भुगत रही है। श्रतः प्रत्येक देशां भिमानी, धर्माभिमानी का परम कर्त्त व्य है कि वह अस्पृश्यता और जाति पांति के क़िले को तहस नहस्र करदे, दलितों के घर पर जावें श्रौर उनको साफ़ सुथरा रहना सिखाने के लिये साबुन वांटों, उनमें मज़दूरी की महत्ता का भाव जागृत करें श्रीर प्रति सप्ताह प्रीतिभोजन करें, जिसमें उच जाति श्रीर नीच जाति के पुरुप साथ वैठ कर भोजन किया करें। चौका चूल्हा में धर्म माननेवाले पुरुष कदापि श्रपने समय श्रीर शक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर सकते। वे मिथ्याभिमानी हो जाते हैं। बुद्राछूत के मिटने के-साथ २ ही जाति पांति के वन्धन ढीले पड़ें ने और लोग जात विराद्रों के ष्रत्याचारों से छूटेंगे श्रीर ऋढ़ी के गुलाम मूर्ख पञ्चों से मुक्त होवेंगे। दलितोद्धार से हिन्दू-समाज का र्कंषिर पवित्र होगा श्रौर इसके फेफड़ों की शुद्ध पवन प्रांप्त

ŦII

म राम०

म राम०

। राम०

न राम०

Ŧ.

į

होगा। वह बलिष्ठ होगा और साधारण मनुष्य निर्भय, बीर और मौत का मुकाविला करने वाले वनेंगे। फिर किसी गुएडे का यह साहब न होगा कि वह हमारी मा विहनों की ओर नुरी श्रांख से देखे। श्रत: प्यारे भाइयो! दिलतोद्धार की खड़ाई के नीर सैनिक बनो श्रीर श्रस्पृश्यता के कलक्ष की भारतमाता के मस्तक पर से सदा के लिये धी डालो।

दलित प्राइयों का भी यही कर्तव्य है कि वे किसी के वहकाने में श्राकर श्रपना धर्म न छोड़ें। धर्म चदलने वाला महापापी होता है श्रीर घोर नरक में जाता है। उन्हें श्रपने पैरों श्राप खड़े होना चाहिये, पवित्रता सीखना चाहिये श्रीर सत्यात्रह द्वारा श्रपना श्रधिकार लेना चाहिये, लोभ या सांसा-रिक सुखों को लपेट से या कष्टों से डरकर श्रपना धर्म कशी न छोड़ना चाहिये। मुभे उन दलितो पर दया आती हैं जी श्रपने स्वार्थवश श्रपने ही आइयो को नीचा रखने का प्रयत्न करते हैं। खुद तो चौधरी वनकर ठाकुर साहव की दी हुई चिल्लेदार पगड़ी बांधकर श्रपना हांसिल माफ्त कराकर इत-राते हैं और अपने दूसरे भाइयों से डग्रंडे मारकर बेगार लेते हैं। श्रापके बुजुर्गों ने कितने २ कए सहे, श्रपनी गर्दनें कटवाई, स्त्रियां व्रत घारण कर २ के आग में जलीं, परन्तु श्रपना धर्म नहीं छोड़ा। श्रकबर बादशाह ने बीरवल से पृछा कि दुनियां में सब से नीचा कौन है ? उसने उत्तर देने के लिये कुछ मोहलत चाही। इधर जाकर दिल्ली के मंगियों से कहा कि तुम मुसलमान होजाश्रो, यदि नहीं वनोगे तो ज़बर्दस्ती बनाये जावोगे, परन्तु मंगियों ने इन्कार किया श्रीर बादशाह से जाकर शिकायत की कि बीरवल हमें जवरन मुसलमान

बनाता है। तर कारा हुने रतने नांव है कि क्रिके चाहता। जिल्लाहरू हुन्यः हु AL श्राहर हार्ड हुन्तराहर हो। भित्र इद्यान प्रदर्भ है है तुम्हारे साः देश हर हरा है तिवे इसराज्यान है इ भए मत होना हरें है श्रंधेरीरान' होरान्हरून स्वय मुसत्तन र इन्हर्ने र है। यह मुखनननं रहे रू शायतें ने स्तरं गमान हो है इस्स हम नीचे निजने हैं। इ श्रीर हरों का प्रनोत्त्व र हेर स्य तरह की करिए र कने कामवासनाझों का बार हे हू

11;

1

निर्भय, धीर फिर किसी विद्वनों की ! दिलतोदार ! के कलड़ की दाली।

वे किसी के घदलने वाला
। उन्हें प्रपने चाहिये श्रीर तोश्र या सांसाः ना घर्म कशो श्रीत की की की वी हुई कराकर इत

कराकर का गारकर केगार प्रपत्ती गर्दने जलीं, से पूछा रवल से कहा रों ज़र्वहर्दसी गि ज़र्वहर्दसी गि ज़र्वहर्दसी गि सहसामान

बनाता है। तव वादशाह की सम्भ में श्राया कि मुसलमान इतने नीच हैं कि भंगी तक इनमें सम्मिलित नहीं होना चाहता। प्रिय दिलत भाइयो ! श्राप हसननिज्ञामी के घोखे में श्राकर कहीं मुसलमान मत वन जाना। उनके इस कहने से 'कि हकीम श्रुजमलखां तुम्हारा जूं ठा खालेंगे श्रीर वह नवाब तुम्हारे साथ बैठ कर खायगा श्रीर उस मस्जिद में तुम्हारे लिये दस्तरख़्वान खुला है" कहीं मुंह में पानी लाकर धर्म भ्रष्ट मत होना क्योंकि 'चार दिनों की चांदनी श्रौर वही श्रंधेरी रात'' होकर रह जावेगी श्रौर तुम मारे २ फिरोगे। देखो स्वयं मुसलमान अन्दरूनी तीर पर इस्लाम से नफ़रत करते हैं। यह मुसलमानी धर्म का ही बुरा प्रभाव है कि मुसलमान शायरों ने स्वयं इसलाम की हँसी उड़ाई है, जिसके कुछ उदा-हरण हम नीचे लिखते हैं। यदि इस्लाम स्वर्ग में गिलमा श्रीर हरो का प्रलोभन न देता तो यह इस्लामी कवि कभी इस तरह की कविता न करते, जिसमें श्राशिक़, माश्क श्रीर कामवासनाश्रो को बढ़ाने के सिवाय श्रीर कुछ नहीं है।

हर सुबह उठ बुतों से मुक्ते राम राम है।
जाहिद तेरी नमाज़ को मेरा सलाम है।। (हातिम)
इन बुतों को तो मेरे साथ मुहब्बत होती।
काश बनता में ब्राहमन ही मुसलमां की एवज़।। (तावां)
बुत्परस्ती को तो इस्लाम नहीं कहते हैं।
मोतिकद कीन है 'मीर' ऐसी मुसलमानी का।। (मीर)
मेरी मिल्लत है मुहब्बत, मेरा मज़हब इश्क है।

新川

म राम०

म राम०

ार,

म राम०

म राम०

( १३= )

खाह हूं में काफिरों में खाह दींदारों में हूं ॥ (ज़फर)
कव हक्परस्त ज़ाहिदे जन्नत परस्त हैं ॥
हूरों पर मर रहा है ऐ शहवत परस्त है ॥ (ज़ौक)
उम्र सारी तो कटी इश्क बुतां में 'मोमिन' ॥
श्राफ़िरी वक्न में क्या ख़ाक म्रसलमां होंगे॥ (मोमिन)
हमको मालूम है जन्नत की हक्तिकृत लोकिन ॥
दिल के बहलाने को 'ग़ालिब' ये खयाल अच्छा है ॥
शेख ने मस्जिद बना मिस्मार बुतखाना किया ॥
पहिले एक स्रस्त तो था अब साफ़ वीराना किया ।
(ग़ालिव)

जिसमें लाखों बरस की हूरें हैं।
ऐसी जन्नत को क्या करे कोई।।

हुक्क से ग़िबर श्रो मुसलमां किसालिये इतना तपाक।
- काबिले मसजिद न हरगिज़ लायके वुतखाना हूं॥ (दागृ)

'मीर' के दीनों मज़हव को श्रव पूछत क्या हो उसने तो।
काशका खींचा, दरमें वैटा, कब का तके इस्लाम किया॥

श्रत: दिलत भाइयो! कभी भी मुसलमान ईसाइयो केवह-काने में मत श्राश्रो श्रीर जो तुम्हारे भाई मुसलमान ईसाई हो गये हैं, उन्हें पुन: श्रद्ध करके श्रपनी हिन्दू जाति में वड़े प्रेम से वापिस लेलो, तभी श्राप राम, कृष्ण के ससे वश्रज श्राय्यंवीर हिन्दू कहलाश्रोगे। સીંદ<sub>ે</sub>

हुता ३

أعر

1

श्रोदम्

如此 清教或公子

(इंटा)

(EIE)

मंनिन)

ह्या है ॥

11 1

किया।

(計

पाक ।

॥(दाग्)

मने वां।

क्या।

्यों केवह

ईसाई हो

इं प्रेम से

. प्रार्थवीर 11

YES!

# शुद्धिचन्द्रोदय

# हुठा ह्याय

मं ब्रह्मावक्णेन्द्रवद्रमबतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः । वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ॥ ह्यानावस्थिततद्रगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो । यस्यान्तं न विद्वः सुरासुरगणाः देवाय् तस्मे नमः ॥ मं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मोति वेदान्तिनो । बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण्यटवः कर्चेति नैयायिकाः ॥ श्रर्हवित्यय जैनशासन्दताः कर्मेति मीमांसकाः । सोऽयं नो विद्धातु वांक्षितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः ॥

# हमें शुद्धि क्यों करनी चाहिये

सभी देश श्रीर सभ्य जातियों में यह मनुष्यत्व का नियम माना गया है कि जो चीज़ श्रपने को प्रिय लगे श्रीर समाज के लाभकारी हो उससे भाई, बन्धु, पड़ोसी, देशवासी श्रीर संसारमात्र को लाभ उठाने का श्रवसर दिया जावे। संसार की लाभ पहुंचानेवाली वस्तुश्रों को स्वार्थी होकर श्रकेले ही श्रकेले भोगना संकीर्णता है। यह हम वतला चुके हैं कि

35.

事[]

ाम राम०

म राम०

4 44

म राम्

1

म राम०

١

श्रार्थ्य सम्यता श्रीर श्रार्थ्य-धर्म सर्वश्रेष्ठ है । श्रत: इम चाहते हैं कि उससे अपने मुसलमान श्रीर ईसाई भाई भी शुद्ध होकर लाभ उठावें। यह काम चिढ़ाने या लड़ाई भगड़े के लिये नहीं वरन् प्रेम के वशीभृत होकर हम कर रहे हैं। वह पुरुष जो अपने एक वेट को खाने को देता है श्रीर दूसरे बेटे को भूखे मारता है कदापि प्रशंसा का पात्र नहीं वन सकता। जो मनुष्य हिन्दूधर्म के द्वार दूसरों के लिये वन्द करता है वह पापी, देशद्रोही श्रीर धर्मद्रोही है। परंतु जो भूला शाई ज़हर को ही श्रमृत मान कर देना चाहता है श्रीर दूसरा भाई उसे ज़हर समभता है तो उसे समभाना श्रीर समभाना चाहिये कि छल, कपट श्रीर बल प्रयोग से धर्म देने से धर्म की वास्तविकता (सचाई) जाती रहती है। रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेन्टों श्रीर मुसलमानों के जुल्म इनके crusade श्रीर जहाद का इतिहास इस वात का उवलंत उदाहरण है कि धार्मिक असहिष्णुता के कारण उन्होंने बलप्रयोग किया और खून खच्चर हुये।

इस्लाम के एक सम्प्रदाय ने दूसरे सम्प्रदायों को कत्ल किया। इनके खलीफ़ाओं ने और वादशाहों ने परस्पर में खूं-रेज़ी करी। इसनविनसुन्वाह ने अपने अनुयाइयों को स्वर्ग, इसें और शराब की निदयों का प्रलोभन देकर हज़ारों का वंघ कराया, परन्तु आर्य्य जाति में सदा प्रेम और शान्ति से धर्मप्रचार किया। उसी वास्ते अरवों वर्षों से हमारी हिन्दू जाति जीवित है और किन ने ठोक ही कहा है "कुछ वात है कि इस्ती मिटती नहीं हमारी" मुसलमानों को १४ वीं सदी आगई, जिससे कि इस्लाम की अवनित साबित है श्रीर देनारे हैं जेन के बुद्धित को होते हैं के बद्धाित के हाने क्षेत्र श्रीदेनरू हे हालू का भह हार कर बहुते का द्वार को हाले होता है।

ŗ ,

पूर्वेशन :

में हुई क्लिं केंद सामादिक दूब होग, गण्य ह जी सीहरा हार है र द्वार वनहोत्त हार्रे हैं दे गा है। सित्रकारें हे दे हो जात है, गुरु भारत है बर प्राइट केंद्र क्षान के वह वृद्ध ते वा वार वार के समुच वस दर्भ दे वेसा क्या हि हुन को रख्या पहर हारे । कुरू बोहा हुया है? है र र र रू का भी बचा का है। कर उर प सारवात विकास है । एरं की अवतमान वो भाग देवे हुवे हैं। इत वे हो वे के क

٩

( १४१ )

श्रीर ईसाइयों की नैय्या डिगमिगा गई। युक्तिवाद श्रीर वुद्धिवाद वाले श्रंशे जों ने ईसाई पादिरयों की नाकों चने चववा दिये श्रीर हज़ारों श्रंशे ज़ गड़ने के स्थान में मरने पर श्रार्यसभ्यता के श्रनुसार जलाये जाने लगे श्रीर पादिरयों को सक मार कर श्रपनी पुस्तक प्रार्थना (Prayer book) में जलने वाले श्रंशे ज़ों के लिये भी प्रार्थना पढ़नी पड़ी।

# शुद्धि करने का दूसरा कारण

हमें शुद्धि इसलिये भी करनी चाहिये क्योंकि उससे सामाजिक सुख होगा, परस्पर के लड़ाई भगड़े वन्द हो जावेंगे। जो लोग यह कहते हैं कि अशुद्ध से शुद्ध हो ही नहीं सकता उनको हम कहते हैं कि यह आपका कहना नितान्त मिथ्या है। रात दिन हम देखते हैं कि मल मूत्रादि से शरीर अधुद्ध हो जाता है, परन्तु हाथ धोने से अथवा स्तान करने से हम पुनः शुद्ध हो जाते हैं, इसी प्रकार सोने में जब मिलावट होती है वह श्रश्रद सोना फहलाता है उसको तपाकर शुद्ध करलो वह ग्रस हो जायगा। इसी प्रकार मुसलमान पवित्र यहकुएड के सन्मुख तथा कर शुद्धि द्वारा हम शुद्ध कर सकते हैं। जो ऐसा कहो कि कुछ परिडतों ने मुसलमान के हिन्दू होने को इच्छा प्रकट करने पर जवाव दिया कि "कहीं गधे का भी घोड़ा हुआ है" तो उसका उत्तर यह है कि "कहीं घोड़े का भी गया पना है"। यदि जन्म से ही जाति मानते ही तो आरतीय मुसलमान श्रीर इनके पूर्वज हिन्दू ही हैं, वे सव उपलमान जो भारत में हैं वे हिन्दुश्रो से मुसलमान बनाये हुये हैं। श्रतः ने घोड़े थे गन्ने वन ही नहीं सकते थे। उनका ताक

ाम राम०

ाम राम०

143 /140 -

म राम०

म राम०

साबित है

म हर । ई

मां भार भ

त सहार्य सर्वे

महारहें है। रेग है जी

नपात्र नार्ने स तिके तिवेदन

है। पंतु वं ना चाहता है

रमे सनभाग

बस प्रयोग है

() झही सही

तमानी दे जुल

इस बात का

देकारा राहीते

, (Z c )

हैसा मानना ही भूल है। यदि हिन्दू रक्त से ही हिन्दू अनता है तो वे अब भी हिन्दू ही हैं, क्योंिक उनमें भारतीय रक है, यदि मानते हो कि हिन्दू से मुसलमान कर्मों के कारस वन जाता है तो फिर मुसलमान भी कर्मों के कारण हिन्दू वन सकता है, श्रतः मुसल्मान से हिन्दू वनना युक्ति, युद्धि श्रीर शास्त्रसम्मत है।

## हिन्दुओं को शुद्धि क्यों करनी चाहिये

इस समय भारतवर्ष में हिन्दू श्रीर मुसलमानों में भय-हर संप्राम नगर २ और प्राम २ में हो रहा है और मसजिद आर वाजे के प्रश्न को लेकर वात की वात में दूंगे हो जाते हैं। मुसलमानों का कहना है, कि इन सब मगड़ों को तह में श्रुद्धि आन्दोलन है श्रीर हिन्दुश्रों का कहना है, कि इस भगड़े की तह में इस्लामी धर्म की शिला श्रीर मुसलमानों की श्रविद्या और धर्मान्धता है। अब हमें देखना है कि सत्य कहां है ? इतिहास बताता है, कि जब तक सर्वश्रे क वैदिकधर्म का प्रचार रहा तव तफ संसार में सुख श्रीर शान्ति का राज्य रहा श्रीर वेदानुयाइयों ने श्रान्याय, श्रत्याचार श्रीर विश्वास-भात कभी नहीं किया, परन्तु मुसलमानों ने मज़हन के नाम पर प्रारम्भ से ही रक्त की निद्यां बहाई और अपनी कुटिल श्रीर हिंसात्मक नीति व घृणा करने की लगातार शिचा से सारे संसार में दु:ख श्रीर श्रशान्ति फैलाई तथा मौलवियों ने श्रपने हिंसाप्रिय व्याल्यानों से हिन्दुश्रों पर छल, कपट श्रीर ज़ोरो जुल्म का पाश्रविक वर्ताव करवाया, श्रीर ग्यारहसौ वर्षी से लगातार हिंदू और मुसलमानों में इस इस्लामी धर्म के

काग्रीनात परादर् बुन्द क्लिक्टिक स्वर्ग श्रीलंडार इस्तर र का र सहरेतें बारे लगा न १ पर्वासाम्बर के केल्ल हमानगराम<sub>ी वृष्ट</sub> बुत्रते दे हाते हे का व गमें देन हे हरू है है हर है। कुरतामृह्य हुउ . पत्र होर एक रहे --ब्लिके के तीति के तीति के को हर्न र इंग्लें के हर मदाता। हुन्यम न्त्रं इ मानास इत्या होते हैं दे पुस्तको हे हत्त्व हैं हैं हैं वामें पुर हिन्दिकों । क शहबैसोहर के ने हैं ह हाय में जिने हिन् कर हते हैं। बोंसा संरक्षार कर वादितं हि ही के हैं। इस्ताम को नदुः है स चीतने में चंहरें जारे के कुणनं रिवा है हिन्ते हैं। थापित पुनहों हो है। तिये हैं का की दूर का ए क

साहित के इन्हें निर्मा के

'}

क से ही हिन् का हे बतने आरतीय व रतनान कर्नी देवन कर्मी के बाख ति हैं हू बतना पुष्टि, ही की

हरनी चाहिंगे

मुसलमानों में ह

कारण ही लड़ाइयां चल रही हैं। हिन्दू, महसूद और तैसूर के जुल्म, नादिर श्रीर चंगेज़ के हमलों, श्रीर श्रलाउद्दीन श्रीर श्रीरंगजेव के ज़माने के ज़ल्मों को कदापि नहीं भूल सकते। इन लुटेरों की वही इस्लामी धर्म की शिचा थी, जिससे कि यह विश्वासघात श्रीर पैशाचिक रीतियों से हिन्दू ललनाश्री कं सतीत्व नष्ट करते थे, छोटे २ वर्झों को ज़िन्दा दीवारों में चुनवाते थे, कइयों को आरों से विरवाते थे धौर पचासों को गर्म तेल के कड़ाहों में डलवा कर निर्दयतापूर्वक मारते थे। गुरु तेरावहादुर जैसे वीर हिन्दू-मुक्टमणि के शरीर का एक एक जोड़ कटवा कर उन्हें विलदान किया, लाखों निरपराध हिन्दुश्रों को हाथियों के पाँचों के तले कुचलवाया व कइयों को ऊंची २ मीनारों श्रीर महलों से धक्के दे गिरा २ कर मरवाया । मुसलमानी धर्म मक्र, घोखा, लूट, स्त्रियों का मानभंग करना श्रीर फ़रेच सिखाता है। इनकी धर्म-पुस्तकों से सावित है कि खुदा तक ने प्रक्र किया। इस्री वास्ते गुरु गोविन्दसिंहजी ने सच कहा है कि तुम अपना हाध शहद में हुवो कर फिर तिलों के हिर मे घुसेड़ दो श्रीर उस हाथ में जितने तिल लग जानें उतनी दफ़ें भी यदि मुसलमान कोई बात कहे तो उसे नहीं मानना चाहिये श्रीर समभना चाहिये कि कहीं घोखा है। वड़े २ अग्रेज़ लेखकों ने भी इस्लाम को मनुष्यता का शत्रु लिखा है और इसकी पोल खोलने में सैकड़ों पुस्तकें रची हैं, इन्हीं विद्याद्रोहियों की कुरानी शिक्ता से हिन्दू-धर्म के वेद, उपनिषद्, गीता आदि धार्मिक पुस्तकों को अपने हम्मामों के पानी गरम करने क लिये ईंधन की जगह जलवाया श्रीर हिन्दी श्रीर संस्कृत साहित्य के अनेक विद्वत्तापूर्ण वैज्ञानिक प्रन्थों की और

क्रा

ाम राम०

---

ाम राम० गरे,

म राम०

,

म राम०

...

18

पुस्तकालयों को अग्नि में अस्म किया। अनेक कारीगरी पूर्णं उत्तम २ मन्दिरों, मूर्तियों श्रीर महलों को तुड़वाया श्रीर लाखों अभागे हिन्दू स्त्री स्रीर पुरुषों की गुलाम बना कर बाज़ारों में विकवाया। रात दिन मुल्ला और मौलवी यही शिला देते रहे कि ग्रैर मुसलमीन को जिस तरह से हो सके मुसलमान बनाश्रो, ये दुश्मने ईमां हैं, इन्हें घोखे में फंसाश्रो यही राग श्रलापते रहे। इस श्रन्धकार श्रीर दु:खमय काल में वीर राजपूतीं, मरहटों श्रीर सिक्खों ने भयद्वर संग्राम कर २ इस्लामी बेढ़े को गंगा में गर्क कर दिया, परन्तु मुसल-मान लोग छल, कपट द्वारीर विश्वासघात में वरावर हिन्दू-जाति के श्रास्तीन के सांप वने रहे, हिन्दू जाति से विधवाश्री, वचीं श्रीर जातिच्युत लोगों को वहका २ कर हिन्दू जनता की अविद्या से फायदा उठा २ कर हिन्दू जाति को छीण करते रहे, आज दिन भी "दाइये इस्लाम" और "कुफतोड़" रच-यिता हसननिज़ामी की तवलीग़ी चालों से मूर्ख हिन्दू वह-काये जा रहे हैं, विघवायें उड़ाई जा रही हैं तथा वच्चे विधर्मी वनाये जा रहे हैं। उपरोक्त घटना सम्वन्धी मालावार, मुलतान, सहारनपुर, गुलवर्गा, कलकत्ता तथा लरकाना के दंगे सामने हैं, इतिहास पर दृष्टि डालकर हिन्दू जाति के सन्मुख यह प्रश्न उपस्थित है कि क्या ऐसा अन्यायपूर्ण इस्लामी धर्म संसार में जीवित रहने के योग्य है ? प्रत्येक हिन्दू के मुख से यही शब्द निकलेंगे कि ऐसा छल, कपट श्रीर विश्वासघातपूर्ण धर्म हमारे सुख श्रीर शान्ति का वाधक है। श्रतः इसकी जड़ उखेड़ना ही चाहिये ताकि भारत में एकराष्ट्र ही स्रीर हिन्दू मुसलमानों के भगड़े मिटकर हम स्वराज्य के सुस-स्वप्न देखें। यदि आप ऐसा चाहते हैं ती

शुद्धि आखीतन म तर् 🔑

प्रिय बार्ल हिन्दू होते कर हिन्दू हार पर होते हैं नीमुसलिय भारतें हो न ने लग से ही भार कि ने ने हैं जारों से होटे १ वनने के ने यह शुद्धि पेसा क्रमोन एक है है, कि निस्सी निस्दू जानि सलपात ही छुद्द हो हर है. गोमाला की हता करेगा वाज बजाने से रोहेगा, 'न

> वीर हिन्दू युन्हों। श्रीह को वतनार को लेका श्रीह को वतनार को लेका 'हलने विश्वसान्त्रें को श्रीह वीरक्षमां ज्यान करने को श्रीह मार्गित वक श्रीह को तरिया मार्गित वक श्रीह को तरिया मार्गित के श्रीह को मार्ग हैं। में दलामी सम्मान को स्वान वीर मार्ग्यों को स्वान किर स्वामणी, उपमान को स्वाह के को दला कुछ सकते हैं। कुछ का बदला कुछ सकते हैं। कार कहा कर राष्ट्रिक, में का

/ K4

शुद्धि श्रान्दोत्तन में तन, मन, धन से सहायता दीजिये।

प्रिय श्रार्थ्य हिन्दू भाइयो ! श्रंपनी श्रज्ञानरूपी निद्रा हटा-कर हिन्दू द्वार पर खड़े हुए अपने लाखों मलकानों श्रीर नौमुसलिम भाइयों को छाती से लगाइये। इस शुद्धि आन्दो-त्तन से ही आप हिन्दू-सभ्यता और हिन्दू-धर्म को जीवित श्रीर जागृत बना सकते हैं श्रीर मुसलमान गुंडों के श्रत्या-चारों से छोटे २ वच्चे और हिन्दू देवियों को बचा सकते हैं। यह शुद्धि ऐसा अमोघ शस्त्र है और ऐसी रामबाण श्रोषि है, कि जिससे हिन्दू-जाति का बेड़ा पार हो जायगा। जब सु-सलमान ही शुद्ध होकर हिन्दू वन जायेंगे तो फिर न तो कोई गोमाता की हत्या करेगा श्रीर न कोई मसज़िदों के सामने यांजा बजाने से रोकेगा, "न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।"

वीर हिन्दू युवको ! विजयश्री श्रव श्रांपके हाथ में है, शुद्धि की तलवार को लेकर कार्य्य सेत्र में डट जाश्रो श्रीर "कुएवंतो विश्वमार्थ्यम्" का मन्त्र पढ़कर सारे ससार को वैदिकधर्मानुयायी बनाने की प्रतिज्ञा करो। श्रव तो कांग्रेंस के सभापति तक शुद्धि का विरोध छोड़कर शुद्धि श्रान्दोलन में श्रा गये हैं। शुद्धि की भट्टी ज़ोरों से प्रज्वितत होगई है, इस में इस्लामी सभ्यता को स्वाहा करो, तब ही संसार के विजेता वीर श्रार्थ्यों की सन्तान कहलाश्रोगे श्रीर दु:बित श्रार्थावर्च फिर स्वर्गमयी, दुग्धमयी वीरभूमि कहलाने योग्य होगा।

शुद्धि से ही श्राप धर्मवीर पूज्य स्वामी श्रद्धानन्दजी के खून का वदला चुका सकते हैं। श्रत: वीर योधाश्री ! उठी, फमर कस कर रण्दित्र, में आ जाओं और रचनात्मक कार्य 雨

ाम राम०

ाम राम०

ति, म राम०

म राम॰

न्यायपूर्ण इस्तामी प्रत्येक हिन्दू के इल, कपर और ति का वाधक तिक भारत में 🎉 🏸 मिटकर हैं चाहते हैं तो

या। शनेक शांग

नी को तुड़वाया की

ते गुलाम का क

हें धोले में फंल

और दुःसम्परा

ने भगड़ा संह

दिया, परन्तु रुक

मं वरावर दि

जाति से विधवार,

ाति को छीए हते र "कुफतोह" ह

हे मूर्व हिन्दू ग

ते हैं तथा वर्षे

उरवन्धी मालावाद

यालरकाना के ही

रू जाति के सन्पृष

歌 問 師 · 如

स्कीर मीत्वी एं ह

स तरह से हो है

-

कर वीर शिवाजी, गुरु गोविन्द, महाराणा प्रताप, वीर दुर्गी-दास के समान निर्भय वन कर क्रान्ति करी श्रीरश्रपने करोड़ों मुसलमान भाइयों को प्रेम से शुद्धि का प्याला पिला कर धर्म का इड्ढा वजाश्रो श्रीर स्वामी श्रद्धानन्द की ज़य वोलो।

जिन लोगों का यह विचार है कि विछुड़े हुये भाइयों को शब्द का कार्य श्रत्यलप समय में समाप्त हो जावेगा, वे आशे भूल में है। इस (शब्द) कार्य के लिये बंहुतसे धन जन को श्रावश्यकता है।

सची लगन वाले कार्यकर्ताश्रों की खोज करके इस कार्य में लगाना शुद्धि-सभा के कार्यकर्ताश्रों का पहिला कर्त्तव्य है। इसके विना धन संगृहीत होने पर भी सफलता प्राप्त करना कठिन है। इसलिये सच्चे धर्महितेषी, त्यागी सहात्मा इस कार्यचेश्व में उतरें श्रीर शुद्धि के कार्य में हर तरह का योग दें।

### शास्त्रि करने का तीसरा कारण

महिप ह्यानन्द ने देखा कि किस प्रकार उच्च जाति के हिन्दू नीचजाति के दर्शनमात्र से श्रपने को श्रग्रद मानते हैं। वे श्रपने ही धर्मश्राताश्रों को छूना पाप समस्तते हैं। मैले से मले छुचेले दुष्ट श्रपांवत्र बाह्मण को श्रपने जन्म के कारण स्त्रच्छ, पवित्र श्रीर धर्मात्मा शृदों से उत्तम समस्ता जाता है। जय बाह्मणों का यहां तक श्रत्याचार बढ़ा कि जिस रास्ते से श्रत्यज्ञ निकल जार्ये वह राम्ता भी श्रपवित्र हो जावे, वेचारे शृदों के कान में वेद शन्द पढ़ना पाप समस्ता जाने लगा, यदि

शुद्धिचन्द्रोद्य्ं े

शुद्धिचन्द्रोदयं ००० ्राम राम० AIPUR ाम राम० ारे, ाम राम्न० म राम० महर्षि श्री स्वामी देयानन्द

je ,

त्व, बंद हुई रक्षके करेहें ना दिन का ते द्वय बोती।

हे हुए भारते हो जारेग, ह हतने पर

त करके स हा पहिला तो सफतला तोची, लागी

रण

वे के के शब सुन होने है था। प्रश्नवों में ५२०० सिगाईं एते एक देव कान तक वड वान ५६२ : हंबाई श्लॉर मुसलकार : हों तो श्लॉर हो हो कर क हा ता ब्रांट हो हो कर है होते हो उनहा हुन्छा है । मानों ह जो हिस्ट्यों है । स्तर मृत हाड़े क्यार्न हों है कि येर मुक्ति मार्न हों हो जोते हैं । हिन्दुओं में । है कीर हस प्रेम हे अ। विति पांति का मानता है 

भार, सवार का दवा का प्य दिसी मंतुष्य है दिने घर्म का दिस सारी सुने है सिने खुना

;

वे वेद के शब्द सुन लेते थे ती कानों में शीशा भराया जाता था। अदालतों में पंचमजाति के अलूतो की गवाही हो तो २० सिपाही पहले एक के बाद एक सुनता फिर मजिस्ट्रेंट के कान तक यह वात पहुंचाई जाती थी। तभी तो ये हिन्दू श्रद्भ, ईसाई श्रीर मुसलमान होने लगे। ऐसी दशा में वे विधर्मी न हों तो श्रोर हो ही क्या सकते थे ? क्योंकि मुसलमान, ईसाई होते ही उनकी खूतछात मिट जाती है, ईसाई श्रीर मुसल-मानों के भी हिन्दुत्रों के समान हज़ारों फ़िकें हैं श्रीर वे पर-स्पर खूब लड़ते आगड़ते भी हैं, परन्तु उनमें एक बात श्रच्छी है कि गौर मुस्लिम या गौर ईसाई के मुकाविले में ये सब एक ही जाते हैं। हिन्दुश्रों में यह वात नहीं, उनमें प्रेम का श्रभाव है और इस प्रेम के अभावे का कारण पौराणिक जन्म से जाति पांति का मानना है।

महर्षि दयानन्द ने देखा कि जन्म सेजाति मानने से परस्पर न्याय श्रीर प्रम का व्यवहार। नष्ट हो जाता है। श्रतः उन्होंने हिन्दू-जाति की दुर्दशा देखकर उसके निवारस का एकमात्र उपाय यह बताया कि गुण, कर्म, स्वभा-वानुसार वर्ण मानो, प्राचीन समय में जाति पांति के बन्धन नहीं थे। शुद्धि से यह सब वन्धन ढीले पड़ रहे हैं। महर्पि दयानन्द ने कहा कि धर्म किसी के वाप दादा की निजू जायदाद नहीं है, धर्म प्रत्येक मनुष्य की अपनी कमाई है। प्रत्येक मनुष्य का हक है कि वह जितना धर्म चाहे क-मावे, संसार के किसी भी व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है कि वह किसी मनुष्य के लिये धर्म का द्वार बन्द करदे, परमात्मा का द्वार सारी सृष्टि के लिये खुला है और वह जाति, पांति व

ाम राम०

ाम राम० :

तरे,

म राम्

म राम०

7

Å.

THE WAY

: ##. .

Ľ

रक्ष रूप की वग्रैर विवेचना किये हुए सब का पालन पोषण् करता है। अगवान् सूर्य का ताप भन्नी से लेकर ब्राह्मण् तक पहुंचता है। इन्द्र अगवान् की वर्ण रक्ष से लेकर राजा तक के महल और कोंपड़े में होती है। वायु देवता सब ग्ररीब और अमीर को मधुर सुगन्धि देता है। इसी प्रकार अग-वान् ने वेद की पवित्र वाणी सब प्राणियों के लिये दी है। अत: शुद्धि करना चाहिये।

# शुद्धि करने का चौथा कारण

मर्ड मश्रमारी से स्पष्ट पता चल रहा है कि उपरोक्त सि-द्धांत के नहीं मानने के कारण हिन्दू जाति की संख्या लाखीं से प्रतिवर्ष घट रही है। नई मनुष्यगणना से पता चलता है कि हिन्दुश्रों की संख्या प्रतिदिन घटती ही चली जाती है। सन् १६११ में हिन्दुश्रों की संख्या २१७४८६८२ थी, परन्तु १६२१ में ८४२३०६ घट गये। जहां श्रम्य जातियां बढ़ रही हैं, वहां हिन्दुश्रों की संख्या घटती जाती है। इघर हिन्दू १ फ़ी सैकड़े घट रहे हैं। उघर मुसलमान १ फ़ी सैकड़े बढ़ रहे हैं।

हिन्दुस्तान में ईसाई ४० लाख होगये। पञ्जाय में ३३२००० (तीन लाख बत्तीस हज़ार) श्रक्तूत ईसाई बनगये। सन् १८८१ से १६२१ तक चालीस वर्ष में ईसाइयों की संख्या निस्नप्रकार से प्रतिशतक वृद्धि को प्राप्त हुई।

| पंजाव                | ११३४ ३                  | फ़ीसदी बने |
|----------------------|-------------------------|------------|
| यड़ीदा<br>मध्यप्रांत | ४८८ ६<br>४६२ <b>.</b> ४ | 77         |
|                      |                         | 71         |

संयुष्टानेत ३१ २ हैरपतार १९४३ ट्रावनकोर ११४३ श्रासम्बद्धान

[1],

सन् (का में करण है है। सन् (३३००) है।

संविद्धा के स्टब्स्स के के स्टब्स्स के स्टब्स्स के स्टब्स्स के स्टब्स के स्

4

( ३४१ )

महहा पत्न पेत हों से नेहर ब्रह्य हर इसे लेकर राजन ग्रापु देवता सब रहें। हैं। इसी प्रचार कर हैं। विगें हे तिने गेंहैं।

फीसदी बने संयुक्तपांत ३२६ २ हैदरावाद ३६०'२ " ट्रावन्कोर १३४.३ श्रासाम १७६२४ ०

सन् १८८१ में श्रासाम में केवल ७००० ईसाई थे परन्तु श्रव १३२००० हैं।

इसी दिसाव से पंजाब श्रीर बङ्गाल में मुसलमान हिन्दुश्री से वहत अधिक होगये हैं और वहां पर एक प्रकार से मुस-लमानी राज्य ही स्वापित होने वाला है। विहार प्रान्त में भी हिन्दुश्रों की संख्या २८७६११८ है। उनमें से १ साल के भीतर ६४४२६२ मीत के मुख में गये । ∤जिनमें १४४२२३ वालक थे श्रीर उनकी श्रवस्था १२ महीने से कम थी। प्रत्येक प्रांत में हिन्दुओं पर ही करान काल का कीप श्रधिक रहा है। यही नहीं हिन्दुश्रों की जन्मसंख्या भी घट रही है श्रीर मृत्युसंख्या वर्ष रही है। श्राय भी हमारी घटती ही चली जा-रही है। वीरता की जगह कायरपने ने डेरा जमा रक्खा है श्रीर श्रन्य जातियों की दृष्टि में हमारी जाति एक नामर्द श्रीर नि-र्जीव जाति होरही है। क्या उपरोक्त श्रद्ध हमारी शोचनीय दशा की सूचना नहीं दे रहे हैं। क्या हमारा अविष्य श्रन्धकार-मय नहीं दिखाई देता ? यदि यही हाल रहा तो कुछ सहस्र वर्षों में हिंदू-जाति का नामोनिशान इस पृथ्वी से उठ जायगा।

वारण

हि कि उपरोक्त सि ति की संख्य तालें ना से पना चतता है हीं चली जाती है। १४=६=६२ घी, पण्ड ज्ञातियां वह रहीं हैं. । इघर हिन्दू। प्री ते संबहे वह रहे हैं।

। पञ्जाव में ३३२००० वनगये। सन् । हार सिंख्या निम्नप्रकार से

फीसदी घने

ाम राम०

ाम राम० ारे, म राम०

म राम०

नीचें लिखी सूची से आपको हिन्दुओं की दिन २ घटती संच्या को वंद करने के लिये शुद्धि की आवश्यकता है।

सन् १६११ से १६२१ तक अर्थात् १० वर्ष में हिन्दुओं की संत्या कितनी घटी है, जितनी कमी हुई है सवका जोड़ १ किरीड़ १२ लांक से ऊपर होता है। भारतवर्ष में हिन्दुओं की कुल ६४ जातियां हैं, उनमें से ४२ जातियों का हास बड़ी तेजी से हो रहा है। सूची देखने से पता लगेगा कि घटनेवाली जातियां भिन्न भिन्न प्रांतों में वसी हैं। जिन जिन प्रान्तों में जिन जिन जातियों की संख्या अधिक तेजी से घट रही है, उन २ प्रान्त-निवासियों को घटने के कारण की जानकारी करके खूव आन्दोलन करना चाहिये और इसकी स्चना हिन्दू-समाज को दे देनी चाहिये। यह भी जान लेने की वात है कि जितनो संख्या हिन्दुओं की घटी है उतनी ही मुसलमानों और ईसाइयों की बढ़ी है, अतः यह समय आंख वन्द करके पढ़े रहने का नहीं है, विलक्ष हमे आज ही शुद्धि के कार्य्य में तन, धन से लगजाना चाहिये।

जाति सन् १६११ सन् १६२१ १०वर्ष में कितने घटे १ ब्राह्मण १,४४,६४,७०= १,४२,४४,६६१ इ,४०,७१७ ग्रहीर £x,७=,8=€ ६१,६२,८६१ ४,१४,६२४ भैं(नन(महापात्र)१२,६४,६५२ ११,६७,३७३ 30*3*,23 १०,४१,८४२ =,44,3,60 चागदी १,४६,४४५ बाउरी १०,⊏४,६४४ ६,४१,६२७ ४,३३,०२८

\*\*\*

जाति सन्(६११

६ भुरहार t,88,836 ७ वार्ह् **{0,£3,0**{3 न वसार शिष्ट्राहरू है। ६ चावा **८**;₹₹,≂₹₿ १० चृहद 1,81,730 ११ घातुक द,रेरं,४६२ १२ घोबी \$05,807 · १३ डोम 0,3,4,,3 १४ इसाव 13/6,300 १४ प्रहीर દુંધું; રુંધું हें इंग्हिस्या \$3,\$5,660 र्थ गीर ६,००,३१२ ६८ गोला १६ गींह २६/१५/६५३ २६ २० गुत्रर रेप्त्रिंद रेरं, २१ हवाम रेव, वि, देश हैं, रं स्था 3 498,87,2

/ 李

( १५१ )

| दुश्रों की दिन २ घां              | जाति       | सन्१६११                        | सन्१६२१ १०व       | र्प में कितने घटे         | क्रा      |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| ी श्रावश्यकता है।                 | ६ भुइँहार  | ≈,¥8,88 <i>€</i>               | ६,३३,२२२          | २,२१,२२७                  | ·         |
| १० वर्षमें हिन्डुभीर पर्          | ७ वारुई    | १०,६७,०६३                      | ६,४१,६२७          | <i>ધ</i> ,१४, <b>१</b> ६६ | गम राम॰   |
| हुई है सबका जो।                   | द चमार     | १,१४,६३,७३३                    | १,१२,६३,६४⊏       | २,३०,०८४                  | ,         |
| रतवर्ष में हिन्दुर्भों            | ६ चावा     | ದ,೩१,ದ६४                       | ७,४७,३४२          | ६४,४४२                    | ाम राम० े |
|                                   | १० चूहड़   | १,६६,२४०                       | १,४६,७७६          | २,२४,७१                   | गरे,      |
| गतियों का हास ए                   | ११ घोनुक   | <b>८,४१,७</b> ६२               | ७,४३,१८८          | १,०६,५७४                  | ाम राम०   |
| लगेगा कि घटनेक                    | १२ घोबी    | ૨૦,હઇ,ઇ૦૫                      | २०,२०,५३१         | ४३,८७४                    |           |
| जिन जिन प्रान्तों                 | १३ डोम     | ६,२४,८२०                       | ४,२४,६४०          | ४,००,८७०                  | ì         |
|                                   | १४ दुसाध   | १३,१६,३==                      | <i>११,६७,६</i> ±६ | १,४≂,७०२                  | हम राम०   |
| तेजी से घट रही है                 | १४ फ़कीर   | <i>દ,</i> ૭٤,૨ <sub>૨</sub> રૂ | ४,६०,७१४          | १,८८,४७६                  |           |
| स की जानकारी करि                  | १६ गड़रिया | १३,६८,६६०                      | १२,६६,७७०         | ६१,२२०                    |           |
| सकी स्वता हिं                     | ्१७ गौर    | ६,००,३६२                       | च,४६,७३ <i>६</i>  | <b>४३,६</b> ४६            |           |
| न लेने की बात है दि               | १८ गोल्ला  | १४,३६,०२१                      | १४,१६,७४⊏         | १,२१,२६३                  |           |
| न शाम पा गाम                      | १६ गोंड    | ૨૬,१७,६૪૨                      | २६,०२,४६२         | १४,३४≔                    |           |
| ी ही मुसलमानों श्रो               | २० गूजर    | २१,६६,१६⊏                      | २१,७६,६≍४         | १६,७१३                    |           |
| श्रांख वन्द करके ग                | २१ हजाम    | ३०,१३,३६६                      | <i>૨૬,૦</i> ૫,७२४ | १,०७,६७४                  |           |
| दि के कार्य में तन                | ६२ जोगी    | <b>⊭,१४,३६</b> ४               | ६,६१,४६०          | १,४२,६०४                  |           |
| 1100                              | २३ जुलाहा  | २⊏,२⊏,३६६                      | २६,२⊏,१३२         | २,००,२६७                  |           |
| و در در ا                         | २४ काञ्जी  | १३.०८,२६६                      | <b>१</b> २,२⊏,६६० | ७६,३०६                    |           |
| १०वर्षमें कितवेही                 | २४ कहार    | <b>१</b> ≈,३≈,६६≂              | <i>१७,०७,२२३</i>  | १,३१,४७४                  |           |
| 3.80.60                           | २६ करन     | ११,०२,६६४                      | १०,४२,१३१         | ६०,४६४                    |           |
| 8, EX, ER                         | २७ कसाई    | <i>६,</i> ६२, <b>१</b> २३      | २,≂४, <i>७</i> ४⊏ | ६,७६,३६४                  |           |
| 5 EE, 800                         | २८ केवट    | १२,१४,६१६                      | ११,४०,४२७         | ६४,१८६                    |           |
| , 8,8 <i>6,8</i> 11<br>, 8,33,035 | २६ कोरी    | <b>१७,६६,७</b> ६६              | १६,८०,६१४         | =6,8=8                    |           |

ž,

| गुद्धि | करन | का | Ę | ~ |
|--------|-----|----|---|---|
|        |     |    |   |   |

सं हिन्दू आरंताहर है है। विकास आरो कर हैं। ज़िंही होगो। दिनु उन्हें इस निहाद में पुरुष श्रीर चिर कारा सी है। भारत हा हो के हैं मुसलमानों के बहु र प्रतिवाद हा श्रपने गुप्त कार्यों ने क्रान्त है हर है फेला दो है और मुसनक के करें वर्ष " खतर के बन्दें। के बन उत्तर के हैंगई है। उसमें मानान ्यंते दस हतार बार्सं १५ हन म मुसलमानी की यह करन करने ह बह एक वर्ष है अस में है है है लेंगे। मुसलमानां का उन्हार्ग भागों में बस्त करने हो है है आया माना है। वाहर दिन माना छोड़कर गुहिसार में तर्र के करने को गत्ने लगाउँ । मैंने गुरान हर है हर साथ महीनों भ्रमण कर कर्ना है है

| जाति        | सन्१६११    | सन्१६२१ १०व       | र्प में कितने घटे                  |  |  |  |  |
|-------------|------------|-------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| ३० कोली     | ३१,७१,७६८  | २४,६६,०१ <b>४</b> | ६,७२,७८४                           |  |  |  |  |
| ३१ कुंभार   | ३४,२४,⊏१४  | ३३,४३,०२६         | ७१,७⊏६ >े                          |  |  |  |  |
| ३२ कुनबी    | ४४,१२,७२७  | ३२,२६,०१⊏         | १२,⊏३,७०६ 🚽                        |  |  |  |  |
| ३३ कुरुमवान | 3१३,०४,३   | ८,४४,२७६          | ६२,३४० े                           |  |  |  |  |
| ३४ लिंगायत  | २६,७६,६३०  | २७,३≍,२१४         | २,३⊏,७१६                           |  |  |  |  |
| ३४ लोध      | १७,३२,२३०  | १६,१६,६६२         | १,१४,५६८                           |  |  |  |  |
| ३६ लुहार    | २०,७०,३७२  | १४,४६,३०८         | ५,२४,०६४                           |  |  |  |  |
| ३७ मादिगा   | १६,३१,०१७  | १६,८७,८४३         | <b>ર,</b> ધર્ <mark>ચ, १६</mark> ४ |  |  |  |  |
| ३८ महार     | ३३,४२,६⊏०  | ३०,०२,४१६         | ३,४०,१६४                           |  |  |  |  |
| ३६ माल      | २१,३४,३२६  | १६,⊏६,४१४         | १,४⊏,६१४                           |  |  |  |  |
| ४० माली     | २०,३४,⊏४३  | १८,७४,६१०         | १,६०,२४३                           |  |  |  |  |
| ४१ मोची     | १०,१८,३६६  | ર્દ,રરૂ,હશ્ક      | દુધ,દુપૂર 🗡                        |  |  |  |  |
| ४२ पह्नी    | २८,२८,७६२  | २८,०६,६६६         | १८,८२३                             |  |  |  |  |
| ध३ परिया    | ર੪,੪⊏,રહ્ય | २४,०७,३०६         | ४०,६८६,                            |  |  |  |  |
| ४४ पांसी    | १४,६६,⊏२४  | १४,८८,४८२         | ११,२४३                             |  |  |  |  |
| ४४ पाटन     | ३७,६६,⊏१६  | ३४,४७,८६८         | २,४८,६४८                           |  |  |  |  |
| ४६ राजवंसी  | ૨૦,૪૬,૪૪૪  | १८,१८,६७४         | २,३०,७≂०                           |  |  |  |  |
| ४७ साइजिद   | १६,४४,४२४  | १६,०१,२४७         | <b>૪</b> ૪,૨७≍                     |  |  |  |  |
| ४८ साहा     | ದ,೦೦,ದ೪೯   | ६,४६,७८०          | १,४५,०६६                           |  |  |  |  |
| ४६ सिद्धी   | १७,०१,६४८  | ニ,メニ,ニメ8          | =,४३,१०४                           |  |  |  |  |
| ५० सुनार    | १२,६२,६७=  | ११,३७,६११         | १,२४,३६७                           |  |  |  |  |
| ध्र तेली    | ४२,३३,२४०  | ४१,४६,४८८         | ७३,७६२                             |  |  |  |  |
| ४२ बकालीपी  | १४,०७,०६३  | १३,०२,४४२         | ર,૦૪,૪૪१                           |  |  |  |  |
|             |            |                   |                                    |  |  |  |  |

1 78

र्व्यं में कित्रे हे

દ્દાઉર,જ

4,28,08

2,83,16

3'80'{{ij}

१८,६श

४०,६६

**{**{,3<sup>8</sup>}}

ર,કદ,દ્ધુ<del>દ</del>

2,30,50

१,४४,०६१ =,83,104

१,२४,३६५

२,०४,<sup>४४</sup>

¥8,₹8±

### शुद्धि करने का पांचवां कारण

सर्व हिन्दू आर्यभाइयो ! मुभे पूर्ण आशा है कि उपरोक्त क्षा विता की पढ़कर आपको अब शुद्धि विषय में कोई भी शङ्का । १२वि में रही होगी। हिन्दू जाति में से गुण्त रीति से लाखों की तादाद में पुरुष श्रीर स्त्रियां मुसलमान श्रीर ईसाई वनाई जा रही हैं। भारत का कोई प्रदेश नहीं है जहां ईसाइयों श्रीर मुसलमानो के वड़े २ अड्डेन जमे 'हुए हीं । ईसाई पादरियों ने अपने गुप्त कार्यों से यामों में श्रद्भुत तेज़ी के साथ ईसाइयत फैला दी है और मुसलमानों की चालें तो " दाइये इस्लाम " उर्फ " खतरे के घन्टे " से सब जनता को भलीभाँति विदित र्भिक्षि कृतिगई हैं। उसमें मौलाना इसननिज़ामी साहब लिखते हैं र्भ मैंने दस हज़ार आदमी इस काम के लिये तय्यार किये हैं। हुं में मुसलमानों को यह घोषणा करने के योग्य समभू गा कि वह एक वर्ष के प्रयत्न से ४० लाख हिंदुओं को मुसलमान कर लेंगे। मुसलमानों का दावा बिलकुल सचा होगा, क्योंकि श्रायों में जल्व करने की शक्ति नहीं है। " उपरोक्त वाक्य पढ़कर हिंदुओं की चाहिये कि इस समय परस्पर का हैव छोड़कर युद्धिकार्य में लगें श्रीर सच्चे दिल से विछड़े भाइयों को गले लगावें। मैंने गुजरात प्रांत में भाई आनन्द्रियजी के साथ महीनों भ्रमण कर श्रागाखानियों के हथकराडे देखे हैं।

्रिं वे गांव २ में " जमातखाने " खोलकर उनमें दिलत लोगों अं चाय पिलाकर बराबर उन्हें मुसलमान खोजे बनाने का ७३,५६२ प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी पाठशालायें, बोर्डिगहाउस, रिकीये-शन क्लब आदि सब मुसलमानी धर्म प्रचारार्थ खुत्ते हुए हैं।

क॥

उम राम०

तम राम॰

तारे,

ाम राम०

तम राम०

इसी प्रकार ईसाइयो के ग्राम २ में गिर्जे वने हुये हैं श्रीर प्र-त्येक गुजरात के ''डेढ़वाड़ें '' में मुक्तिफ़ीज का एक र पादरी रहता है, जो दिन रात श्रळूलों को ईसाइयत की श्रोर कु-काता रहता है श्रीर उनके वालकों को पढ़ातां रहता है। तवलीय वालों की कांफ्रेन्य, जी दिल्ली, अजमेर, लाहौर में कुई थीं, उनके देखने से तथा रिपोर्ट पढ़ने से यह स्पष्ट विदित होता है कि मुसलमान किस तेजी के साथ पर्का काम कर रहे हैं। श्रकेले श्रजमेर ज़िले के गांवो में तयलीग वालों की श्रोर से १८ स्कूल खुले हुये हैं, जिनके द्वारा विछुड़े हुये राजपूर्ती, मेहगतों को पका मुसलमान वनावा जा रहा है भीर जय-पुर, भावलपुर, भोपाल, निज़ाम हैदरावाद श्रादि सब ही रियासर्तों के मुसलमान अफ्रसर खुल्लमखुल्ला न केवल तबलीय वालों को कमेटी को रुपये देते हैं, विलक श्रधिकारी वनकर कार्मी कर रहे हैं। इसके विरुद्ध कुछ हिन्दू रियासतें कायरता से ड्रंटी है वे ग्रुद्धि के विरोधो वनकर ग्रुद्धि के प्रचारकों की हिन्दू होते हुये भी श्रपने राज्य में शुद्धि नहीं करने देते। इस प्रकार करोड़ों हिन्दुश्रों का धर्म भयानक स्थिति में है श्रौर हिन्दू जाति पर महान श्रापत्ति का समय है। ऐसे समय व्याख्यान-बाज़ी श्रौर वार्ते बनाना छोड़कर हमें रचनात्मक काम में लग जाना चाहिये।

(१) मलकाने, मेव, मेहरात, चीते, कायंमखानी, लाल खानी, लोहार, हलवाई, जोगी, घोसी, गद्दी, श्रहीर, श्रहि, संयोगी, तंने, मुंसलमान—कायस्थ, मूले जाट, मूले गुड़र, मोमनजादे, मेमन, मोमना, सत्पंथी, परिसामी, श्रामाखानी, श्रद्धावाले, मुसलमानसूद, जैनियों के गन्धर्व, वनजारे श्रादि

श्रमेक जातियां हो एन्ट्र के दिन हैं श्रीर कर तह दिन्द्र के केन श्रीय हो दिन्द्र में के किन्द्र के किन्द्र चेतिये। ताकि श्रमें के हमाने

11111

(२) शुद्ध दुक्कों के स्थापन हरा देने चारिते का का कार्य में बेटकर होग चीता है। ब्राह्मण, चार्वित, देने के के कार्य साथ विवाह सम्पन्न के के किया होनी चारिते की कार्य के किया में साथ तहांहें तहींहैं। इ. स्थापन

> (३) मा गृह हुए है है है रखना चाहिये ताहि उन्हर हैं इच्छा ही न ही।

विदिक्तधमं ना महत्त दर्दे के विद्यापता कर वार्तिक हैं। कि विद्यापता कर वा

त्रीर श्रव होते हो हुन्हा हुन्हें भार श्रव होते हो हुन्हा हुन्हें

)

st

gr f vics. स्वद्या त हो होते हैं 和,巴奇斯

यह सह वेरि दक्षा हात करते ता वानी की दी

i sinati रहा है और

ल कार्त का

विकारता है इसे ि पहिले।

हवार में ही हि

加那旅游 前旅市市市

हे स्त्रव चहर

तानक काम में हरे

हो, श्रहीद, भी जार, मूले गुड़

गुमी, आगावानी ई, वनजारे श्रारि

श्रनेक जातियां जो भारत के भिन्न २ विभागों में वसी हुई हैं और अब तक हिन्दू रीति रिवाज़ मान रही हैं, उन्हें शीघ्र ही हिन्दूधर्म में समिमिलित करने का पूर्ण प्रयत्न करना र्न त्न है कि हिये। ताकि प्राचीत श्राय्यंधर्म श्रीर हिन्दू-सभ्यता की

(२) गुद्ध हुआँ के साथ छूतछात श्रावि के भाव विलक्त हटा देने चाहिये। सब का खानपान एक साथ एक ही पंक्ति में वैठकर होना चाहिये। शुद्ध हुन्नों को गुण कर्मानुसार ब्राह्मण्, ज्त्रिय, वैश्य, ग्रुद्र कडना चाहिये। श्रीर उनके साथ विवाह सम्वन्ध में भी किसी प्रकार की याधा नहीं होनी चाहिये बरिक श्रपने योग्य लड़के लड़िकयों का उनके जन्म पान्य लड़के लड़कियों के साथ विवाह सम्यन्ध कर देना

> (३) सदा ग्रद्ध हुन्नों के साथ ऐसा प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना चाहिये ताकि उसकी हिन्दू-धर्म को छोड़कर जाने की इच्छा ही न ही।

(४) प्रत्येक हिन्दू को मुसलमान ईसाई के सामने सदा वैदिकधर्म का महत्व वतलाते रहना चाहिये। वाइविल छोर हुरान की असम्भव तर्कश्रन्य कथाओं का पवित्र वेदों से मुकावला कर वाइबिल छोर कुरान की नि:सारता दर्शाते क्षायमतार्वे हार्षः सुकायला करा जाशवण आर छरान का जिल्लारता दशात द्यों पर लिख देनी चाहिये।

(४) किसी भी हिन्दू को जव कभी कोई विधर्मी भिले श्रौर शुद्ध होने की इच्छा प्रकट करे तो विलम्ब न करना क॥

एम राम०

प्रम राम॰ तारे, ाम राम०

ाम राम०

चाहिये किन्तु स्वयं ही दो चार श्रादमी मिलकर हवन कर कर शीव्र ही शुद्ध करलेना चाहिये।

(६) शुद्धि का विरोध विधमीं श्रव भी कर रहे हैं और अविष्य में भी करेंगे, परन्तु हमें तिनक भी नहीं, हरना चाहिये और श्रपना काम खुपचाप विना समाचारपत्रों में लेख दिये किरते चले जाना चाहिये। यदि श्रापको नसों में ऋषि मुनियों का रुधिर प्रवाहित होरहा है श्रीर श्रव भी वैदिक-धर्म पर श्रभमान है श्रीर हिंदूजाति की दुर्दशा देखकर श्रापको गैरत श्राती है श्रीर श्राप श्रपने सामने श्रपने पूर्वजों श्रीर श्राय्यं-सभ्यता की मानमर्यादा कायम रखना चाहते हैं श्रीर पुन: चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करने के सुख-स्वप्न देखते हैं तो उठी श्रीर श्रद्धि में लगो तव हो शांति फलेगी, तव हो सच्ची सफलता प्राप्त होगी श्रीर भारत में निश्चय हो दूध श्रीर घी को निद्यां वहेंगी श्रीर हिंदू धर्म की जय होगी।



श्रीश्म

શાંદ્રે ,

समा क्ष

वर्तमान युग में शृद्धि व

मलकानों की मुद्धि ? आकत भारतवर्ष में १ रही है। प्रवेह जनवाव बार सोतते ही यह देखा वाव अद हुवे। परसर की बानचीत में सभा सोसाहियों में गहीं वह हि की चर्चा ही नहीं होने तमा चिल्ह कानमें स के सभापति भारत हो सब

हम पिछले अध्यायों में बतता है प्राथित और युद्धि की ने बात में इसका अनादि काल से निमान है। को विधियां तिली है, परत उ श्रो३म्

# ग्रुद्धिचन्द्रोदय

## सप्तम ग्राध्याय

वर्तमान युग में शुद्धि के मार्ग में रुकावटें

# मलकानों की शुद्धि कैसे प्रारम्भ हुई

शानकल भारतवर्ष में शृद्धि को चर्चा चहुं श्रोर हो
रही है। प्रत्येक समाचार पत्र का पाठक श्रद्धवार खोलते ही यह देखना चाहता है कि कितने श्रादमी
शृद्ध हुये। परस्पर की वातचीत में, दुकानों पर, दफ्तरों में,
सभा सोसाहिटयों में यहां तक कि कांग्रेस के मंच पर शृद्धि
की चर्चा ही नहीं होने लगी विक उसके सभापित शृद्धि
कान्मों स के सभापित भारत की राजधानी दिल्ली में हुये।
हम पिछले श्रध्यायों में बतला चुके हैं कि भारतवर्ष में
प्रायश्चित्त श्रीर शृद्धि कोई नई वात नहीं है, हमारे धर्मश्रन्थों
में इसका श्रनादि काल से विधान है, स्मृतिकारों ने शृद्धि
की विधियां लिखी हैं, परन्तु दुर्भाग्यवश हिन्दुश्रों के दिली
पर यह विचार घर कर गया कि मुसलमान या ईसाई हुआ

क॥

एम राम०

तम राम० वारे,

ाम राम़०

ाम राम०

ते जिल्ला हिन

त्र कि स्वत्य च

宇宙市市司

TT # 15

के महर्म

न नंत्रां कि

लंग करें

्राच्या स्थाप स्थापने क्र

arras. Fra P

व्यक्ति पुनः हिन्द्रधर्म में सम्मिलित नहीं हो सकता, अतः जाति के कठोर वंधनों से वंधी हुई हिन्दू जाति शनै. २ चीण होने लगी। महर्षि द्यानन्द सरस्वती ने पुनः इस शुद्धि का मचार किया और आर्य्यसमाज गत ४० वर्ष से निरंतर इस उद्योग में लगा हुआ है, परन्तु हिन्दू जाति की नींद नहीं दूटी। किसी हिन्दू विधवा को मुसलमान भगा कर से जावे तो हिन्दू कर्म ठोक कर चैठ रहता है और कहता है कि अब हमारें क्या काम की रही ? ''तेली से खल उतरी श्रीर हुई बलीना जोग" वाली मारवाटो कहावत कह कर चुप हो जाते है। यदि कोई विधवा अपनी भूल पर पश्चात्ताप करके पुनः हिन्दुः धर्म में प्रविष्ट होना चाहे भी तो हिन्दू अपनी हेठी समभते है, चाहे वही हिन्दू गुप्त रीति से विधर्मी वेश्यात्रो श्रीर क्रियों के साथ सम्पर्क रखते हो, नलीं पर खड़े होकर मुसल-मानों की मटकियों से मटकियां लढ़ाकर ख़ुल्लमख़ुल्ला पानी पीते हों और लाहौर में ब्राह्मण गोश्त की दूकाने खोल कर श्रीर क्रसाई का काम करके सनातनधर्म को जय बोलते हो श्रीर पढ़े लिखे वावू सोडावाटर वर्फ़ पीते ही तथा श्रग्नेजी होटलों में भोजन करसे हो, परन्तु शुद्ध हुये भाई को मिलाते वक्त इनका धर्म वर्फ़ के सुमान थिवले जाता है अर्थात् दिन्दुर्श्रों ने शास्त्रीय तरीक़ों को त्याग कर व्यर्थ में करीड़ों आइयों को विध्नमीं वना दिया श्रीर गुप्त अधाचार द्वारा श्रपने श्रापको भी श्रध:पतन पर पहुचा दिया, पर ईश्वर-कृपा से असहयोग आन्दोलन के वाद मलावार में मोपलों के भयानक श्रत्याचार व मुलतान, कोहाट, कलकत्ता श्रादि हैं भारत के प्रत्येक प्रनिद्ध नगर में मुसलमानो की पाश्चिक करतृतों ने हिन्दुओं को हिला दिया श्रीर लगातार की

मई मग्रमारी को रिपोरी है कि वे दिन पर दिन असे, और यदि यही हान रहा हो 👈 हिन्दू जाति हा नाम उत्त नायगा। मसनिद् श्रीर दाने हे े छोतने पर और हसनिहरूनों हो सुर्व दिलों में भी जीग करत दृष्टि मलकानों पर पर्ने। ः आदि शामित हैं और इतसे ै... मुसलमानी घमं हतीहार इत्यः ने, हत सब्बे हिन्दुओं ने, हम दुन् तक प्रायश्चित हिया ग्रीर 🚜 धमं को स्तीकार नहीं किया। हाँ, <sup>3 स</sup> करवारे जाने पर अपने आरहोते. के लिये निकाह और मुद्दें नाहने नहीं नहीं, हम ही ने श्राना रोच न रखने के लिये सनहीं मुनं गर्ने यानी इनके मुद्दी को जड़ाने नहीं है. हारा ही महतीदि हिन्द् विदिशों हो चारस्वार दुरदुराये ज्ञान पर इन्त है हिन्दुओं से श्रतग प्रश्नेट हत्त्र हत्त्र दस्तूर करना पड़ताथा। वर होन चट हिना तो हुर, मुसलमानों हा हुना इन ्रेले ही बार राजपूत महाने आहा म शामिल होने की प्रापंत होते र युक्तर महासभा में को बार जिस्ते हैं।

)

(1)

शी हो महत्त ए म् उन्ते हुनेशां भेट्ट मधी क्ष संदेशका है। 是阿萨西西西 तमहेळानी म हे हिसार जां की हों हों क्त जार्रा हो त्मा हत्ये प्रति 初前 नियमी बेहबाडी है जार त गहं तेहा हैं। र जुन्नम्बुन्ताते ते दुधाने होता मं हा अर् वान ही तम हो हुवे जारे को लि त जाता है इसे हर हार्च में हरें ान भ्रष्टाचार हरी त दिया, परांति ता उत्तर में मोरतें हैं। , कलकता झाँरे सनो को पार्श्वाक

वंट लगाता<sup>र ही</sup>

मर्डु मंग्रमारी की रिपोर्टों ने भी विश्वास दिला दिया कि वे दिन पर दिन अधोगित पर पहुंचते जा रहे हैं श्रीर यदि यही हाल रहा तो एक दिन ऐसा श्रायेगा जव हिन्दू जाति का नाम केवल इतिहास के पत्रों पर देखा जायगा। मसज़िद ग्रीर वाजे के सवाल पर हिन्दुश्री के हक छोनने पर श्रोर हसननिज़ामी की तवलीगी चालों को जानकर मुदा दिलों में भी जीश आया और जाति की सव से। पहली दृष्टि मलकानो पर पढ़ी। इस जाति में जाट, गूजर, राजपूत आदि शामिल हैं और इनसे औरंगज़ेव के समय में ज़वरन मुसलमानी धर्म स्त्रीकार करवाया गया था। परंतु इन वीरों ने, इन सच्चे हिन्दुर्श्रों ने, इस छोटे से पाप का ढाईसी वर्ष तक प्रायश्चित्त किया और अन्तरंग में कभी मुसलमानी धर्म को स्त्रीकार नहीं किया। हां, हिन्दुश्रीं द्वारा प्रायश्चित्त न करवाये जाने पर अपने श्रापको हिन्दुश्रों से च्युत प्रकट करने के लिये निकाह श्रीर मुदें गाड़ने की प्रथा को चालू रक्खा। नहीं नहीं, हम ही ने श्रपनी नीचता की इतिहास में चिरस्थायी रखने के लिये इनको मुदी गाइने के लिये मजवूर किया यानी इनके मुर्दों को जलाने नहीं दिया। विवाह में भी ब्राह्मणी द्वारा ही महतादि हिन्दू विधियों को यह करते रहे। परन्तु वारम्यार दुरदुराये जाने पर श्रन्त में श्रपने आपको मजवूरन हिन्दुओं से अलग प्रकट करने के लिये वैचारों को निकाह का दस्तूर करना पड़ताथा।यह लोग चोटी रखते हैं और गोमांस छुना तो दूर, मुसलमानों का छुवा हुवा तक नहीं खाते हैं। ऐसे ही खर राजपूत मलकाने आइयों ने अपनी २ विराद्री में शामिल होने को प्रार्थना चत्रिय महासन्ना, जाट महासन्ना, मुजर महासभा में की भीर लिखते चित्त प्रफुब्रित हो उठता ११

क्रा

एम राम०

ाम राम०

तारे,

ाम राम०

ाम राम०

(13)

वसर-यह तो प्रत्येक स्था का शता जानता है कि हिन्दुकों का जतना हो श्रिवकार है जिल् रिसार को तरलीय करने हा है। तनकार व भाष्यसमात है सारे श्रीत्साहन दिया बिल्क हेरा है के स्थागमूर्ति मोतीलालता नेहरू, अञ्चलकलाम साजाद, हहीन अव स्थाप कहा है कि हिन्दुसों को क्ष

प्रान (३) क्या मुसलमानों हो सिरफोड़ों करनी चाहिये !

वस्त-नहीं कर्णि नहीं! दियों से हमारे मन्हरी हीनते ... समभी कर नैठे हैं और सारे मारंग-इस नात्ते यहि रोक देना चाहिए, ... पश्चल से उत्कर हमें कभी भी अंश चाहिए, नौकरणाही से भी तो हमारे पश्चल से द्वाकर रक्ता चाहती है ... अधिकार नहीं देती! जैसे नौकरणांग् मय सरसाव करके निवास मान कर की आनात रहाते हैं हम प्राचिम भागत कर सकते हैं।

है कि दूरदर्शी चित्रय महासभा ने राजा सर रामपालसिंहजी व हिज हाइनेस राजाधिराज शाहपुरा सर नाहरसिंहजी वर्मा के सभापतित्व में इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया श्रीर राजपूर्तों ने मलकानों के साथ रोटी बेटी का संवन्ध करने की स्वीकृति दे दी। मलकाना भाइयों को सम्मिलित करने के लिये धर्मवीर शहीद स्वामी श्रद्धानन्दजी के सभापतित्व में 'भारतीय शुद्धि सभा' संगठित हुई श्रीर मुसलमान भाइयों का विरोध होने पर भी मलकाना भाइयों का जाति प्रवेश संस्कार होने लग गया। यद्यपि पजाब से पचासों मौलिवयों ने श्रा श्राकर इनको कहर मुसलमान वनाना चाहा श्रीर प्रलोभन दिये पर चीर मलकानों ने मुझाश्रों को एक न सुनी श्रीर डाढ़ियां मुंडवा २ कर चोटियां रखालीं। श्रव प्रत्येक भाई के सामने यह प्रश्न उपस्थित हैं।

### शुद्धि पर शंकायें व उनके उत्तर

प्रश्न (१) क्या इन श्रुद्धियों से हिन्दू-मुसलिम ऐक्य सदा के लिये टूट जायगा ?

उत्तर—इस शुद्धि से हिन्दू-मुसलिम ऐक्य सदा के लिये टूट नहीं सफता। क्योंकि इससे मुसलमानों को भली प्रकार विदित ही जायगा कि हिन्दू भी अपने धर्म में दूसरों को लिम्मिलित कर सकते हैं। और जिस प्रकार किसी मुसलमान के ईसाई होने पर वे ईसाइयों से नहीं लड़ते उसी प्रकार वे हिन्दुओं से भी लड़ना यन्द कर देंगे। विक वे किसी भी हिन्दू को इरा धमका व बहकाकर मुसलमान नहीं बनावेंगे क्योंकि वे जान आयेंगे कि इससे उनको लाभ नहीं होगा क्योंकि वह-काया दुआ हिन्दू समक्ताने पर फिर हिन्दू हो जायगा।

.

प्रश्न (२) क्या हिन्दुश्रों को शुद्धि करने का श्रधिकार है ?

उत्तर-यह तो प्रत्येक स्वतंत्रताप्रेमी तथा हिन्दू-शास्त्र का शाता जानता है कि हिन्दुश्रों को श्रपने धर्म को बढ़ाने का उतना ही अधिकार है जितना कि किसी मुसलमान या ईसाई को तबलीग करने का है। इसीलिये न केवल सना-तनधर्म व आर्य्यसमाज के सारे नेताओं ही ने शुद्धि में मोत्साहन दिया बल्कि देश के नेता , जैसे महात्मा गांधीजी, स्यागमूर्ति मोतीलालजी नेहरू, स्व० देशवन्धुदास, मौलाना श्रवुलक्रलाम श्राज़ाद, हकीम श्रजमलखां व डा० श्रंसारी ने स्पष्ट कहा है कि हिन्दुओं को ग्रुद्धि करने का पूर्ण हक्र है।

प्रश्न (३) क्या मुसलमानों को शुद्धि से चिड्कर परस्पर सिरफोड़ो करनी चाहिये? James !

उत्तर—नहीं कदापि नहीं । श्रव रही यह वात कि उन शु-द्यिं से हमारे मज़हवी दीवाने मुसलमान भाई चिड़कर कुछ ना समभी कर बैठे हैं श्रीर सारे भारतवर्ष में श्रशान्ति फैल रही है इस वास्ते शुद्धि रोक देना चाहिये, परंतु हमारा कहना है कि पश्चवल से डरकर हमें कभी भी अपना न्यायपथ नहीं छोड़ना चाहिये, नीकरशादी से भी तो हमारी यही लड़ाई है कि वह हमें पशुवल से दबाकर रखना चाहती है श्रीर हमें हमारे न्यायोचित श्रिधिकार नहीं देती। जैसे नौकरशाही के प्रतिकृत हम शान्ति-मय सत्याग्रह करके विजय प्राप्त कर सकते हैं वैसे ही उन मुसलमानों के प्रतिकृत भी जो रात दिन काफिरों को मारते. की श्रावाजें उठाते हैं इस चात्रधर्म के सत्यामह द्वारा विजय प्राप्तं कर सकते हैं।

क्रा

एम राम०

ाम राम० नारे,

ाम राम०

ाम राम०

के उत्तर

सर रामपातिस्ह

त सर नाहर्यहरू

स्वीकार कर वि

टी बेटी का संत

ायों को समिति

द्धानन्दत्री के सर

हुई और मुसहम

। शाइयों हा डी

ज्ञाब से पत्रासों की

त्न बनाना बाह्य हैर्र

ब्रों की एक नहीं ताती। शव प्रते

सितम वेद्य धा

तदा के तिये हुट नहीं री प्रकार विदिव हो सरीं को समिबिंव सलमान के ईसार तर वे हिन्दु शाँ हे

सो भी हिंदू हो नार्वेगे क्वाँकि वे गा क्योंकि वर्षः

ज्ञायगा ।

प्रश्न (४) क्या शुद्धि से जातीय महासभा वंद हो जायगी,?

उत्तर—चार वर्ष में श्रीमान् राजगीपालाचारी यंग इडिया में वरावर लिख रहे थे कि शुद्धि के कारण जातीय महासभा बहुत शीघ्र वद हो जायगी। पर श्रभी तक तो वन्द नहीं हुई। हम इस भय को नहीं मानते। हिन्दू-मुस्लिम एकता बिद ऐसी कांच की चूड़ी है श्रीर नेशनल कांग्रेस यदि ऐसी कमज़ीर है तो जितना जल्दी उसका भणडा फूटे उतना ही श्रच्छा है। स्वराज्य से हिन्दू मुसलमान दोनो का बरावर लाभ है इसलिये उसको प्राप्त करने के लिये दोनों को नौकरशाही से लड़ना चाहिये। शुद्धि के कारण स्वराज्य की लड़ाई वद नहीं हो सक्ती।

प्रश्न (४) क्या हिन्दुश्रो को श्रधिक संख्या वाले होने के कारण "शुद्धि" वृंद करदेना चाहिये ?

उत्तर—नहीं कदापि नहीं। श्रव रही यह वात कि हिन्दुश्रों की संख्या श्रियक है वे यदि मुसलमान भाइयो को श्रिधक श्र-धिकार देवें तो कोई हरज़ नहीं। इस कारण हिन्दुश्रों को श्रपना श्रुद्धि का श्रिधकार त्याग देना चाहिये, उत्तर में हमारा कहना है कि हिन्दु इतने संगठित नहीं हैं जितना कि कुछ राष्ट्रीय पच्च वाले सोचते हैं। दूसरे हिन्दुश्रों के श्रिधकार छिन जाने हो स्वराज्य की जड़, जो न्याय श्रीर सत्य पर स्थिर है, उखड़ जायगी श्रीर लोग (Might is Right) पश्चबल को हो वड़ा मानने लगेंगे। इस वास्ते हिन्दुश्रों को श्रद्धि का काम कदापि श्री नहीं रोकना चाहिये विक न्यायानुकुल श्रपने श्रिधकारों को प्रस्त (६) दरा मुनन्तर है है हिन्दुओं ही मुनन्तर हे न्यू

विचा-प्रोह हो हुने नेशप्राय आरं हरने हैं हिन्दू जिसके हिने हिनो हिन्दू हैं नहीं आरंगे हरते हैं हैं हैं हैं हिन्दू भी पेता होने हरने हुन हरा आरंग नतीन हो आरंथे हर है। हुन हुने आरंग नतीन हो का हो है। हुने हुने के लिये पार्टिक सन्दर्भ हुने हुने को अपने हाने पर हा हुने

प्रश्त (३) क्या प्राणिह कर्मक के लिये कवित है।

वजर-सामुहिर का है हैं . सर्वथा निषम रहना चारित, हो हैं . धर्म पक्सा है।

प्रस्त (न) नीहरणाही के नहें हैं सिद्धांतों को लाग कर हिन्दें कर हुए

वसर नीहरणाही से नहीं के जिसकी हैं। के जिसकी हैं के असकी हैं के असकी हैं के क्षा कर के कि का कि

)

उता वर् हो तर्ही

तहाचारां का कि ख झातीय महाडा

तक तो वन वी हेन्द्र मुस्तिम परा

न्यानत कांद्रेस ही

उसना भरत है

मुसतमान देवें ह

前間前即

हे के काए। लात

संख्या वाहे हैं

नह बात कि लिएं गायो को अधिक

ए हिन्डुओं को झर तर में हमारा करि

ना कि इस गर्ले प्रधिकार हिन <sup>होते</sup>

पर स्थिर हैं, हर्ण पछवल को हो हो है

देश जाम राष्ट्रि पने झधिकारी की

मश्न (६) क्या मुसलमानों का भी यह कर्तव्य नहीं कि वे हिन्दुश्रों को मुसलमान वनाता छोड़ दें ?

उत्तर-प्रत्येक को अपने धर्म प्रचार का पूरा हक्त है। बहुत से राष्टीय भाई कहते हैं कि यदि मुसलमान यह इकरारनामा 'लिखदें कि वे किसी हिन्दू को मुसलमान न वनायेंगे तो हिन्दू भी लिख देने को तैयार हैं। परंतु मुसलमान ऐसा कभी भी नहीं मानेंगे क्योंकि उनके मुझा उनके क़ावू में नहीं रहेंगे श्रीर हिन्दू भी ऐसा नहीं मानेंने क्योंकि पवित्र वेदों में सारे संसार को श्रार्य्य बनाने को श्राहा है। श्रत: उसमें दोनों तरफ वाले धर्म की श्रवहेलना होने की वात कहेंगे, इसलिये स्वराज्य प्राप्त करने के लिये धार्मिक स्वतंत्रता आवश्यक है श्रीर प्रत्येक धर्मावलंबी को अपने अपने धर्म का प्रचार करने का पूरा हक है।

प्रश्न (७) क्या धार्मिक स्वतंत्रता में याधा डालना कांग्रेस के लिये उचित है ?

उत्तर—सामुहिक रूप में कांग्रेस की इस विषय में सर्वथा निष्पत्त रहना चाहिये, क्योंकि उसकी निगाह में सब

प्रश्त (=) नौकरशाही से लड़ने के लिये क्या हम धार्मिक सिद्धांतों को त्याग कर विधमी बन जायं ?

उत्तर-नीकरशाही से लड़ने के लिये हमें धार्मिक सिद्धांत कदापि नहीं त्यागने चाहिये'। क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेप या जाति विशेष से नहीं लड़ते । हम तो अन्याय से युद्ध करते हैं श्रीर श्रन्यायी चाहे श्रंग्रेज़ हो या मुसलमान, या अलेही हिन्दू हो उसको दंड देना प्रत्येक का कत्त व्य है।

<u>रेक॥</u>

एम राम०

तम राम०

तारे,

ाम राम०

ाम राम०

स्वराज्य की लड़ाई में हिन्दू मुसलिम दोनों को भाग लेना चाहिये। विदेशी राज्य से जो देश की दुईशा हो रही है उस में हिन्दू मुसलिम सब समान हैं। पर मुसलमान तो इस समय श्रज्ञानी हो गये हैं। वे श्रग्रेज़ों के श्रत्याचार सहेंगे पर हिन्दुश्रों से लड़ेंगे। श्रशी ही एसेम्बली में रुपये के श्रटारह पेन्स वाले मामले पर मुसलमान मेम्बरों ने जो नासमभी का परिचय दिया है वह किससे छिपा है? इसलिये नेताश्रों को चाहिये कि वे हिन्दुश्रों के इस श्रुद्धि कार्य्य में दखल न दें। श्रीर हिन्दुश्रों को इस श्रुद्धि कार्य्य में दखल न दें। श्रीर हिन्दुश्रों को इस श्रुद्धि कार्य्य में दखल न दें।

पढे लिखे मुसलमानों ने अपनी नौकरी और अधिकार के दुकड़ों के लिये भारत में चखेड़ा मचा रक्खा है और बेपढ़े मूर्ल मुसलमानों को बहका कर अपना खार्थ सिद्ध करते हैं। मूर्ल मुसलमानों को सोचना चाहिये कि यदि नमक पर कर बढ़ा तो दोनों को हानि हुई। इस वास्ते हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पार्सी सबको स्वराज्य प्राप्ति के लिये यत करना चाहिये। उन लोगों की ग़लती है जो हिन्दुओं को ग्रुद्धि का कार्य बन्द कर देने की सलाह देते हैं।

पश्न (१) क्या राजनैतिक सुधारों के साथ २ सामाजिक च धार्मिक सुधारों की आवश्यकता नहीं है ?

उत्तर—हां, श्रवश्य ही राजनैतिक सुधारों के साय के सामाजिक व धार्मिक सुधार होने चाहियें तब ही तो कांग्रेस के साथ २ सामाजिक कान्फ्रेंस हिन्दू सन्ना, श्राय्यें सम्मेलन व मुस्लिम सन्नायें होतो हैं।

मस्त (१०) एक रहरणा सुसतमान झारतें हो हा है. हिन्दू आहरतें हो वे हो हो... चाहते हैं?

वता—प्रवाद है हैं इस शुद्धि है इसे से राज्या चार नहीं हर कुटने हैं फेलाने हा हुई हनना है हा हक्क है बार पहुंच हा नहीं भी मानेह धर्म हो रहेगा

प्रत (II) क्य विराहित है।

}

िता होते हो ह म की उर्फिल है। पर जुहनार है ने हे बहुता हुए हैं नं मेरावेदार । तिने जो नक्षर हैं। !स्तिरेकां कार्य में दर्गा खं बार्त लं

को क्रीक्रीन 🗩

でいきずる

मार्ग विद्यक्तं हैं।

वाहिंगे कि वर्तिक

संबले हिं. ई

च हे ति वर्ग

हिरदुओं हो पुरि

कि साध २ सामी

सुवारों के हव

हिन्दू समा, इल

सही

प्रश्न (१०) क्या स्वतन्त्रता की लड़ाई में हमें हमारे मुसलमान भाइयों को यह सिखाना श्रभीए नहीं है कि उन्हें हिन्दु भाइयों को वे ही अधिकार देने होगे जो वे श्रपने लिये चाइते हैं !

उत्तर—श्रवश्य ही हमें श्रपने मुसलमान भाइयों को इस शुद्धि के कार्य से यह समकाना है कि वे किसी पर श्रत्या-चार नहीं कर सकते श्रीर जितना कि उनकी इस्लाम के फैलाने का हक है उतना ही हमकी वैदिकधर्म फैलाने का इक है और यह इक स्वराज्य प्राप्त होने के पहत्ते और पीके भी प्रत्येक धर्म को रहेगा।

प्रश्न (११) क्या विदेशी हिन्दूधर्म पर श्रलग रहने का 🗤 दोष नहीं लगाते ?

उत्तर—हां, लगाते हैं। तब ही तो शुद्धि से हम बाहर वालों को भी हमारे धर्म का रसास्वादन कराने का मौका देते हैं। श्रीर इससे वह रहीं का अंडार, जिससे श्रव तक दूसरे वंचित थे, उनको प्राप्त हो जाता है। इसलिये यह शुद्धि तो हिन्दू धर्म की महान् उदारता प्रकट करनेवाली है। शुद्धि हमारी संकीर्णता नहीं वतलाती जैसे कि कुछ नासमम आई कहते हैं। शुद्धि से हम अपने अधिकार उनकी भी देते हैं जिनसे वे वंचित थे। यह ती स्वतन्त्रता के युग में ्रमुख्य बात है श्रौर समानता फैलानेवाली है। इससे राष्ट्रीय पत्तवालों व मुसलमान भाइयों को घवड़ाना नहीं चाहिये। श्रीर प्रत्येक हिन्दू को तन, मन, धन से श्रञ्जूतोद्धार श्रीर श्रुद्धि में सहायता देना.चाहिये।

क्रा

एम राम०

तम राम० नारे, ाम राम०

ाम राम्

, 2%

(1):

प्रश्न (१२) श्रुद्धि करते हुए मुसलमान हमसे लड़ें और धंबेड़ा डालें तो हम क्या करें ?

उत्तर-महातमा गांधी कहेंगे कि तुम श्रत्याचार सहन फरेली। श्रहिंसी की भाव रक्खी। ऊ चे दर्जे की भलाई श्रीर प्रेम की भावना इस सब बुराई को श्रीर श्रत्याचार को जीत लेगी। यह ब्राह्मण भावना है परम्तु इतिहास बताता है कि इससे कॅन्नी काम नहीं चला। इस समय हमें चार्त्रधर्म की आवश्यकता है। अतः हम यह कहेंगे कि आततायी को धरावर दएड देना चाहिये। "जब योरुप वालों का दढ़ वि-श्वास है कि दुनियां में बलवान को ही जीने का हक है। काफ़िर ( Heathen ) के लिये कोई स्थान नहीं, तो हमें भुज-वल से प्रतिकार करना ही होगा। प्रतिकार की भावना ज़ि-न्दगी की निशानी है। जिसमें प्रतिकार की भावना नहीं रहती वह तेजभ्रष्ट वीर्यहीन है। जब कोई हमारा श्रपमीन करे तो हमें अपमान को चुपचाप नहीं वर्दाश्त करना चाहिये, विलक हमारा सामाजिक कत्तं व्य है कि अपमान करने वाले को द्र्यड दें। कुछ काल के लिये तो हमें हज़रत मुसा का Eye for an Eye& tooth for a tooth अर्थात् जैसे को तैसा वाले सिद्धान्त को कार्यरूप में परिएत करना। होगा। इस समय हिन्दू जाति कवरिस्तान के समान हो रही है। कवर उठकर नहीं कहती कि क्यों मेरे पर जूते लेकर चढ़ते हो ? क्यों श्रपमान करते हो ? वास्तव में हम पेड़ श्रौर पत्थर के समान हैं। पेड़ पर लात मारो वह पुन: नहीं मारता। मुदी चीज़ प्रतिकार नहीं करती। चावियों का गुच्छा जेव में है वह वैसा का वैसा ही रहेगा, न घटेगा न वढ़ेगा क्योंकि जड़ है। जी तन्दुरुस्त चेतन वस्तु है वह बढ़ेगी।जी कमज़ीर रोगप्रस्त

इसननिज्ञामां को बुरा करने के हथकएहै बतता देने में हम है सब्बे कांबीर कार्यहर्ण हो शिकायत है कि वह धुन्नम हमें नीवा दिसाकर और आवों को कुचततो है। यह करना प्रत्येक श्रायं का करंग भाइयों हे सांव क्या त्वत्रहार संगडन, प्रज्तोद्धार, दतिनोहत को कार्यं हुए में परिएत बहुन . अंगी पाई को ग्रद पनित्र द्वर द तों कर्र महाश्यों ने वो हो हुदि करते थे त्राना जाना तक दन्द् कि शास्त्रज्ञी । तुम तो बरुत हान इनका जाति श्रप्तिमान नहीं <sub>पू-न</sub>, ही हमारा नारा कर रहा है। दनने साथ कुचे श्रीर किलों में भी अपना घोर सुत्रु वनासर हमारा न साय अयकर अलावार इर वाधित किया। श्रीर न माउम् दि कसार्यों को हज़ारों रुखे कुने ...

है वह घटेगी। हिन्दूजाति को हमने जड़ बना रक्खा है। श्रीर हम रोगप्रस्त होकर चीण हो रहे हैं। श्रतः इसमें चात्रधर्म का प्रचार कर प्रतिकार सिद्धान्त फैलाने से जागृति श्रीर जीवन श्रासकता है।

इसनिजामी को बुरा कहने और ईसाइयों के नाना प्रकार के हथकएडे वतला देने से काम नहीं चलेगा, श्रावश्यकता है सब्बे कर्मवीर कार्यकर्ताओं की। सरकार से हमारी शिकायत है कि वह मुसलमानों को वगल में दवाकर हमें नीवा दिखाकर श्रीर अपमानित करके हमारे मनी-भावों को कुचलती है। यह सत्य है श्रीर इसका उपाय करना प्रत्येक आर्थ्य का कर्त्तव्य है। परन्तु हमने हमारे ही भाइयों के साथ क्या व्यवहार कर रक्खा है ? कोरी शुद्धि, संगठन, श्रञ्जनोद्धार, दलितोद्धार चिल्लाते हैं। परन्तु विचारों को कार्यं रूप में परिणत बहुत कम करते हैं। मैंने मेरे एक अंगी आई की शुद्ध पवित्र करकर श्रपने यहां नौकर रक्खा तो कई महाशयों ने तो जो शुद्धि दलितोद्धार पर डींगें मारा करते थे आना जाना तक यन्द कर दिया और कहने लगे कि शारदाजी ! तुम तो वहुत आगे वढ़ गये।हम नहीं आवेंगे। इनका जाति-श्रिभमान नहीं छूटता । हमारी जाति-अभिमान ही हमारा नाश कर रहा है। हमने हमारे श्रद्धत आह्यों के साथ कुत्ते श्रीर विल्ली से भी बुरा वर्ताव कर इनको श्रपना घोर शत्रु वनाकर हमारा नाश कराया। विधवाओं के साथ अयंकर अत्याचार कर उन्हें विधर्मी होने के लिये वाधित किया। श्रीर न मालूम कितने मीला वनवाये। हमने कसाइयों को हज़ारों रुपये कर्ज़ देकर वृचद्खानी को रीनक <u>रेका।</u>

राम राम०

तम राम० तारे,

ाम राम०

ोम राम०

7 17:57

THE THEFT

स्वे के क्लार इंदरा हो ह

राम स्टब्स्

च हिंदुक्तां

कि इसलें।

हती धार्म

: देने हा हो।

द महीं, मो होंही

ता की जारन हैं

न्तर प्रतकेल कांगे

रत प्रतिहें होते

दम हरने वारे ह

सुहा हो होते.

क्रेंच हो हताहरे

मेला। सिक्त

है।क्स गर्म

र चलंबोर

तिवास हे हर

मारमा। मुनं ही रे

वा लेक में है कि

क्योंकि तर् ही

हमज़ीर रोगप्रल

在田村村下下!

देकर गोहत्या का पाप कमाया। इसिलये यदि सरकार की कुटिल नीति से श्रीर मुसलमानों के गुंडापने से वचना है श्रीर मातृभूमि का प्यार है तो घर को सम्हालो। संगठन करो श्रीर रिश्वतखोर मुक़हमेवाज़, रंडोवाज़, विधवाश्रों की गर्भहत्या करानेवालों को नीचा समसो। श्रीर नाममात्र को किसो पेशे के कारण हो श्रखूत कही जाने वाली जाति को ऊंचा बनाकर हाथ पकड़ कर वरावर के हक प्रदान करो। श्रीर नासमसो से ईसाई मुसलमान हुश्रों को शुद्ध कर पवित्र श्रार्थ्य (हिन्दू) वनाश्रो।

प्रश्न (१३) वर्त्त मान में जो सारे भारत में हिन्दू मुसलमानों में भगड़े हो रहे हैं 'उन्हें देखकर क्या हिन्दू मुस्लिम ऐक्य से निराशा होकर वैठ रहना चाहिये ?

उसर—नहीं, कदापि नहीं, एक समय योख्य में भी प्रो-टेस्टेंट और रोमन केथोलिकों के खूब धार्मिक भगड़े हुये थे। वे एक दूसरे को धार्मिक असिह प्युता के कारण करल कर देते थे। परन्तु फिर जब परस्पर में उन्होंने एक दूसरे के धार्मिक तत्व को समसा तो सब रगड़े भगड़े मिट गये और सब राष्ट्रीय आंदोलनों में प्रवृत्त हो गये। इसी प्रकार भारत के मु-सलमान जब हिन्दू धर्म के तत्व को समस लेंगे, उनको यह आत हो जायगा कि भारत के हिन्दू जो उनके पूर्वज थे उन्होंने ही सारे संसार में नीआवादियां बसाकर आय्यं सभ्यता का प्रवार किया। और उनका इसलाम धर्म भी हज़रत ईसा और मूसा के धर्मों को पचमेल खिचड़ी हैं। हज़रत ईसा ने बौद्ध धर्म और हज़रत मूसा के धर्म से सवक लिया। और हज़रत मूसा ने प्राचीन मिश्र से धर्म सीखा। और प्राचीन मिश्र को जाकर प्राप्त के दिन्दुकों के बद्दान की मुखनमानों के ब्राप्त की दिन्दू के भारत को द्रोद करेंग की की का पूर्व पान का प्राप्त की की भार दिन्दु की नाव के का नेन

> प्रम (१४) यूर्व में हर्ष युद्ध हो बते। दिए सम्ब पहले निहानी सामृति हा स्व करें वो क्ले हें!

> उत्तर-ति हैं है हैं। यह उत्तर है हि हम्मान आरंगे में हाल होंग कर के आलंग कोलेग हैं के कर के बहे रे लिए बार हैं ताराह quality के के हैं कि quality के कि

यदि सरकार र हापने से बचना है सम्हातो। संबर ाजु, विधवाओं र और नाममान हो वाली जाति हो हक प्रदान हते। त्रों की गुढ़ श

हिन्दू मुस्तामानी

न्द् मुस्लिम पेन

योल्प में भी ग्रे

र्क भगहे हुयेथे।

いそう 丁切食

भारत के हिन्दुओं ने वसाया श्रीर श्रपना धर्म सिखाया। जर्ब मुसलमानों को उपरोक्त इतिहास ज्ञात हो जायगा तब मातु-भूमि भारत को प्रेम करेंगे श्रीर हिन्दू धर्म की श्रपने पूर्वजी का धर्म मान कर इज्जत करेंगे, श्रीर तब ही इनकी सचीग्रिडि भीर हिन्दू मुस्लिम ऐक्य होगा।

प्रश्न (१४) "शुद्धि तो वही कर सकते हैं जो स्वयं शुद्ध हो जावें।" हिन्दू समाज में बहुत रूढ़ियां हैं उनकी पहले निकालो तब गुद्धि का नाम लेना ? मुसलमान तबलीग करें तो करने दो ?

दो दो तीन २ हिन्दुओं को एक २ मुसलमान मुस्लिम यनावे तो बनाने दो ? हसनिनज़ामी रंडियों तक से इस्लाम फैलावे तो फैलाने दी।परन्तु हिन्दुश्रों को स्वयं शुद्ध हुए विना शुद्धि कदापि नहीं करनी चाहिये क्योंकि हमें तत्व (Quality) चाहिये ( Quantity ) तादाद नहीं । तबलीग से हिन्दू समान में से कच्चे स्रोग निकल जावेंगे तो फिर पक्के र लोग रह जायंगे श्रतः ग्रुद्धि उद्धि को एक तरफ इटाश्रो।

उत्तर-इन गुद्धि के विरोधी भोते भाइयों को हमारा यह यह उत्तर है कि ज्यावहारिक संसार में विना तादाद के कोरे श्रादर्श से काम नहीं चल्ता। लाटसाहब की कौन्सिल श्रीर प्रान्तीय कीन्सिलीं में तादाद के हिसाब से बोट लेकर ही क़ानून बनते हैं और जनता के भाग्य का निर्णय होता है कोरे बड़े २ दिमाग वाले, बुद्ध quality वाले वेंडे रह जाते हैं श्रीर तादाद quantity वाले जीत जाते हैं। हमारा तो यह कहना है कि quantity produces quality अर्थात् ज्यादा तादाद का

एम राम०

राम राम० नारे, तम राम्

ाम राम०

कारण कत्त कर एक दूसरे के घा-स्ट गये और सर कार भारत के मु लेंगे, उनकी यह पूर्वज थे उन्होंने ार्यं सभ्यता हा जरत ईसा शौर सा ने चौद्ध धर्म

रहज़रत मूसा व्रकी जाकर

से अञ्जी अक्त निकलती है। जैसे सेर दृध में यदि १ छटांक मक्खन निकलता है तो ४ घेर दूध से ४ छटांफ मन्यन निक-लेगा । श्रत ज्यो ज्यों श्रधिक quality तादाद होगी त्यों त्यों श्रधिक quantity श्रच्छो वृद्धि वाले श्रधिक निफलेंगे। लातीं की देवी वातो से नहीं मानती।यह तो प्रत्येक फार्य्य के लिये ही नियम लागू है कि कार्य की भली प्रकार सफलीभूत करने के लिये आदर्श भले २ विद्वानी को काम करना चाहिये। परन्तु हम देखते हैं कि आदर्श पुरुप विरत्ते ही मिलते हैं। वहे २ नेता सर्वाङ्गसुन्दर आदर्श पुरुष नहीं हैं।।इससे क्या हमें काम वन्द कर कर द्वाथ पर हाथ घर कर पुरुपार्थद्वीन वनकर वैठ जाना चाहिये ! नहीं कदापि नहीं । यही उपरोक्त शंका करनेवाले स्वराज्यवादी स्वराज्य आन्दोलन और श्रसह-योग श्रान्दोलन में शुद्धि श्रान्दोलन के कार्य्यकत्तांश्री से यहुत हलके दर्जे के लोगों के साय काम लिया फरते थे ऋरीर जब वहुत कहा जाता था कि श्रसहयोग जैसे पवित्र श्रान्दी. लन में भारतवर्ष के समान मूर्य अपवित्र जनता विना शुद्ध हुये समिनित नहीं हो सकती तो यही शद्धा करनेवाले व्यक्ति कहा करते थे कि जैसी पूंजी है उसी से काम लिया जायगा। हम भी इनका उत्तर उनके ही शब्दों में देते हैं कि शुद्धि में भी जैसे मनुष्य यथाशक्ति प्रयक्त से उत्तम से उत्तम मिलते हैं उन्हीं से हम काम कर रहे हैं। शुद्धि के विरोधी कुछ चरखा-संघ वाले शुद्धि के धात्वर्थ (लफ्जी ) माने लेकर उसकी बिह्मो उड़ाते हैं उनसे हमारा नम्ननिवेदन है कि वेशुद्धि के अर्थ यही समभें कि प्रायश्चित्त करना मुसलमान ईसाइयों की पुन हिन्दू धर्म में लाना हो शुद्धि है इन चर्जासंघ वालों से हम कहते हैं कि जैसे उनके कथनानुसार श्रकेले चखें कातने से

प्रशासना है । प्रशासना है ।

सिंही है है से दें हैं

)

मनुष्य पवित्र होता है श्रीर स्वराज्य के निकट पहुंचता है वैसे ही जो पुरुष शुद्धि श्रान्दोलन में भाग लेते. हैं वे हिन्दू समाज को त्तय होने से वचाते हैं श्रीर मुसलमानी धर्म द्वारा समूल नष्ट होती हुई श्रार्थ्य संस्कृति की रचा करते हैं। शुद्धि के वीर सैनिक अपने प्राचीन आर्य्यधर्म के प्रति प्रेम रखने के कारण न केवल स्वयं योग्य श्रीर उन्नत वनते हैं विलक अपने दूसरे भाइयों को भी योग्य श्रीर उन्नत वनाते हैं। शुद्धि से मन की संकीर्णता नए हो जाती है श्रीर भाव उच व उदार हो जाते हैं। श्रीर एक २ मुसलमान श्रीर ईसाई को शुद करने से ३०० गौवीं वाली एक २ गोशाला स्थायीरूप से खोलने का पुर्य होता है।

इसका हिसाव श्री देवीदत्तजी टेम्परेस प्रीचर ने इस प्रकार लगाया है:--

यदि एक ईसाई अथवा मुसलमान एक पाव दोपहर श्रीर एक पाव सांस के गोमांस खाता है, तव एक दिन में आध-सेर मांस का हिसाव होगया। श्रीर ३० दिन में ३० श्रधसेरा जिसके १४ सेर होते हैं। श्रर्थात् एक विद्या एक माह में खा-गया। यदि वह १२ महोना ज़िन्दा रहा तय तो १२ विद्या खागया प्रर्थात् जो छः गौवों के वरावर होती हैं। यदि वह ५० वर्ष ज़िन्दा रहा तो ५० छुक्के ३०० गीवें, जोएक गोशाला के बरावर होती है, हजम कर गया। यदि ऐसे मांसाहारी की कोई हिन्दू शुद्ध करके मिला लेवे श्रीर मांस खाना छुड़ा दे तो ३०० गीवों की वैतरनी की। श्रीर पुर्य लूटा जी एक गी-शाला के वरावर होती है।

इन गीवों में से एक तिहाई विया जावें श्रीर निम्नलिखिन

<u>रेका।</u>

राम राम०

राम राम०

ाम राम०

तारे,

ाम राम०

तमेश्रदि नेश्रा न इंसाएगें को तंच वालों संहम

ष्ट्रमे से ! हा

हिंद स्त्रामित मान्य होरो यो वे

TE PREPIET !

( सरजीतृत क्रां

महारा की।

ते हो निके है।

नहीं हैं।एसं ह

कर पुरुषीरे

न्याँ । यो गाँह

होन्त है का

त्या हाने दे औ

ने पीत अले

म्त्रा रिनाइंड हें

हार्वशाते व्यक्ति

मि विषा अपनी

養后號華

उत्तन मित्वे हैं

नेथी इच वरत

ने लेकर उसकी

前面 文人

वसं कातने से

हिसाब से दुग्ध देवें तो कितना उपकार मनुष्यों का हो स-कता है। यदि एक गौ तीन तीन पाव सायं-प्रात: दूध देती रहे तो डेढ़ सेर प्रतिदिन के हिसाब से ३० दिन का ४४ सेर दूध हुआ जिसके ६ पने पैतालीस सेर अर्थात् एक माह में ६ पसेरी दूध होगया। यदि वही गाय १२ माह इसी आंति दूध देती रहे तो १२ नवां १०८ पसेरी हुवा जिसके १३॥ मन दूध होता है। यदि अपनी ज़िन्दगी में वही गाय १० वार बिया जावे, तब तो इसी हिसाव से १० वर्ष का दूध १३४ मन हो गया। निदान सी गीवों का दूध १३५०० मन होगया। अब प्रति मनुष्य को एक सेर के हिसाव से दूध वांटा जावे तो ४४०००० मनुष्यों का पेट पोषण होगया। श्रव इस दूध में से घृत निकाल कर वेचा जावे श्रथवा आई विराद्री या साधु ब्राह्मणों को खोर पूरी खिलाई जावे अथवा इस घृत से हवत यह या श्राद्ध करो तो कितना भारो पुग्य हुवा जिससे कि ईश्वर श्रीर देवता तथा पितर प्रसन्न होते हैं। प्रत्युत हवन की सुगन्धि वायु में फैल कर रोगों को नष्ट कर देती है। प्राणीमात्र का दु:ख दूर होजाता है। सुगन्धि के फैलने से सुन्दर बादल वनते हैं। उनसे जो वर्षा होती है वह उत्तम श्रीर रोगनाशक जल होता है। उत्तम जल से उत्तम श्रीर वल-वर्धक श्रोषधियाँ श्रीर श्रन्न उत्पन्न होता है। जिसके स्त्राने से निरोग वीर्य वनेगा, उससे सुन्दर रोगरहित बलिष्ठ तेजस्वी धर्मात्मा माता पिता के आज्ञाकारी ईश्वर और देश-अक्त तथा ब्रह्मचारी सन्ताने उत्पन्न होंगी। क्योंकि मनुजी कहते हैं—

> अग्नो प्रास्ताहुती सम्यकादित्तमुपतिष्ठते । श्रादित्ये जायते वृष्टिवृष्टेरत्रं तथा प्रजाः॥—मनु०

र्सी प्रांति एक भी प्रानं देवे तो उसके दूव का हिम व : वढ़ सावेगी। श्रीर पित फंच 😋 ५०० वेत होगये दिनसे २४ - इं -िहै। पदि प्रति बीजा ४ मन घर (१००० मन हुआ प्रद प्री: , -बाँटा जाने तो ४००:८० (दार 🗻 होता है। त्रसुद्ग ब्रांटक्र : किया गया रस सन सं एक 🗁 बाँटा जाने तो १४००० (मं इन्य उदर पोषा होता है। एसंह 🍀 प्रतिदिन ऐसे के कहे प्रान्त हैं। का मृत्य प्रतिहित ४३≥) हुए औ - - १४॥= ) हुए ब्रीर प्रह साम को हुए। इसी शांति गांत्री हे सूत्र सेत में हाता तावे तो पृथ्वं को इ अन को पैदास्य बहुवारत है हैन्

निवान पद गाय के मारने में ; डालना है, मीर गोहरतारे को हुद जिसे मतुष्यों का जीवन रहा के हुद

इसी प्रकार गोरला से महींचे कर गोक क्यानिय में हिसान समाकर अव: गुडि अवस्य करन बाहिने आरतवर्ष के बासन हाना को भेद भाव मिडाकर संबादिन (137.)

- المنتاب

तमा उपकार मनुष्यें है। तीन पात्र सार्वश्रानः स्रो हिसाब से २० जिस्स रोस सेर अर्थात् एह हा गाव १२ माह रसी हैं। री हवा जिसके (श हा में वहीं गार १० वा वर्षं का दूध (श हा [३५०० मन होगगा। साव से दूध गंग हो तिगया। श्रव स्स द्वा ग भाई विराहरी वाई अथवा इस पृत्त है। रो पुराय हुवा जिसने हि त्र होते हैं। प्रस्तुत हैं को सकर की श । सुगिव के फैले ार्पो होती है वह वर्ष तम जल से उत्तम हो त्पन्न होता है। जिसे दर रोगरहित विविध तारी ईश्वर श्रीर <sup>हेर</sup> ॉगी। क्योंकि महुरं है

इसी भांति एक गौ श्रपनी श्रायु भर में पांच बिख्या देवे तो उसके दूध का हिस।व जोड़ो—दूध की संख्या कितनी बढ़ जावेगी। श्रीर यदि पांच बछवा देवे तब तो १०० गौवों के ४०० वैल होगये जिनसे २४० बीघा जमीन जीती जा सकती है। यदि प्रति बीघा ४ मन अन्न पैदा होवे तो २४० बीघा का १०००० मन हुआ अब प्रति व्यक्ति को एक सेर के हिसाब से वाँटा जावे तो ४००००० (चार लाख) मनुष्यों का उदर पोषस् होता है। अस्तु दूध और अन्न जो गाय और वैलों से उत्पन्न किया गया उस सब से एक सेर प्रति मनुष्य के हिसाव से याँटा जावे ती १४०००० (नी लाख चालिस हजार) मनुष्यों का उदर पोषण होता है। इसके अतिरिक्त एक गाय के गोंवर से प्रतिदिन पैसे के कंडे प्राप्त हो जानें तो २०० गीनों के कंडे का मूल्य प्रतिदिन ४॥≤ ) हुए और इस हिसाव से १ माह के १४॥=) हुए श्रीर एक साल की कंडे की क्रीमत १६८॥) हुए। इसी आंति गौवों के मूत्र श्रीर गोवर को पांस वनाकर स्रेत में डाला जावे तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ जावेगो श्रीर श्रन की पैदाइश बहुतायत से होगी।

निदान एक गाय के मारने में ६४०००० मनुष्यों को मार डालना है, श्रीर गोहत्यारे को शुद्ध करके मिला लेना ऊपर तिखे मनुष्यों का जीवन दान के तुल्य हो सकता है।

इसी प्रकार गोरचा से महर्षि स्वामीदयानन्दजी ने श्रपनी गोकरुणानिधि में हिसाव लगाकर अनेक लाभ वताये हैं। त्र्ञत: शुद्धि श्रवश्य करना चाहिये।

आरतवर्ष के दासत्वका नाश करने क्रीर हिन्दू मुसलमानों को भेद भाव मिटाकर सम्बा पेक्ब स्थापित करने का वा

पुपतिष्ठते । रज्ञाः ॥—मञ्

- 120

रेक॥ राम राम० राम राम० तारे, ाम राम० ाम रामवे

स्वराज्य प्राप्त करने का एकमात्र उपाय शुद्धि ही है। जो मुसलमान विरोध कर रहे हैं वह केवल बुलबुले के समान हैं। जैसे किसी फोड़े का आपरेशन किया जाय (बीरा दिया जाय) तो रोगी चिल्लाता है, लड़ता है, गाली देता है, परन्तु योग्य वैद्य कदापि उसकी चिल्लाहट को सुनकर अपना नश्तर पीछे नहीं खींचता किन्तु अपना काम करता चला जाता है और अन्त में रोगी वैद्य का सदा के लिये आआरि हो जाता है। इसी प्रकार शुद्धि के कार्य्यकर्ताओं को किसी प्रकार के विरोध से न उरना चाहिये क्योंकि इन भोले मुसलमानों को आने वाली संतानं शुद्धि के कार्य्यकर्ताओं को चिर कृतक रहेंगी और इन वीर सैनिकों के नाम इतिहास में स्वर्णावरों में लिखे जावेंगे। धर्मवीर पू० स्वामी अद्धानन्दजी के विलदान के बाद तो सब प्रकार के वादिववाद बहस और व्याख्यान का समय जाता रहा। अब तो शुद्धि के चेत्र में कर्मवीर वन कर काम करने का समय है।

प्रश्न (१४)—श्रुद्धि का प्रचार क्यों नहीं होता ? उत्तर—प्रचार नहीं होने के निम्नलिखित कारण हैं—

हम केवल एक दिन शुद्ध हुए आई के हाथ का खाकर श्रपने कर्चव्य की इतिश्री समक्ष लेते हैं। हम शोर बहुत करते हैं, काम कम करते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है उसको हेलमेल चाहिये। उसके सुख दु:स्न की बात करने वाला चाहिये। उसके वेटे वेटियों के विवाह संवन्ध होने का सुभीता चाहिये। उसके रोज़ी का प्रवन्ध होना चाहिये। हमने व्यक्तिगत धर्म को सामाजिक धर्म से ऊंचा मान

पता है। प्राती प्रानी दर्ज ् छद हुए मुसलमान को हुन्ती से . work is nobedy's we had नहीं है वाली मिसान है। ग्रा Scoffer aft Table tall . . हि। वैठे वैठे समाजीवना हाने हैं। कुछ नहीं, फतां वरा दा दृत दे काव्यापार रोज़ी ईसा वज्र हैं। बरवार हो गरे। मधेर दिन् इ मानों को अपने में उत्त हरें र नहीं देते। हम बोन्ए हैं, 🖫 "वाया हुमा हजन नहीं होता! 🥕 फिरने को बी नहीं चाहता। हर ,वह के हो बाती है।" यह दर्त 🕻 हिन्दू समात को है। यद भी हर, सकते। वह पत्राता चेर ही हिन रोटी वेटी त गुद हुन है हुन द असहयोगी स्वार्थी गृत वर्षी हैं । मिसाल हमारी हो रहा है। जन्म श्राम लगने पर श्राने र स पर नर दीहकर दूर जलती हुई की दूर पानी का घड़ा न होताओं वो हैं दे हन वहीकर सब एक साव जाग हुना हुए श्रीर गांव भी वंच बारणा । त्य हे र हालने की कहानी के स्वान हतारे ही रहा है। म्योंकि सर एने मन में ए

(Bit.

शुद्धि ही है। जे दुतवुत्ते हे समत क्रिया जाय (जीव है, गाती रेता है, को सुनका करा म करता चता हा विश्वातारीही हुन को किसीप्रशादे भोले मुसतमते तंत्रों की विरल तहास में स्वर्णन द्वातन्द्वी कं दतिहर स श्रीर व्यालाग = )-में कर्मशोर का राष्ट्र

नित कारए हैं-

त होता !

तां के हाय ह 前間 箭 杨本 वुस्य सामाजिक प्रारं दुस्य की गांव करें च होना चाहिं। र्स से जंबा मा

रक्खा है। अपनी अपनी डाढ़ी बुसाने में लगे हुये हैं। कौन शुद्ध हुए मुसलमान को छाती से लगावे ? वस Everybody's work is nobody's work प्रत्येक का काम किसी का काम नहीं है वाली मिसाल है। श्रतः काम नहीं हो पाता। हम कोरे Scoffer और Table talker खिल्ली उड़ाने वाले समालोचक हैं। बैंठे बैंठे समालोचना करते हैं। यह भी कुछ नहीं, वह भी कुछनहीं, फलां यश का भूखा है, फलां चन्दा खा गया, फलां का ज्यापार रोज़ी कैसी चलती है ? बस इन बातों में, ईषी हेष में, बरबाद हो गये। प्रत्येक हिन्दू का जो सामाजिक धर्म, मुसल-मानों को अपने में जज़्व करने का है, उसकी श्रोर ध्यान नहीं देते। हम वीमार हैं, वीमारी की निशानी क्या है ? "खाया हुन्रा हज़म नहीं होता। भूख नहीं लगती। चलने किरने को जी नहीं चाहता। खाट पर पड़े रहते हैं। खाते हैं वह के हो जाती है।" ठीक यही बीमारोको हालत इस समय हिन्दू समाज की है। शुद्ध भी कर लिया तो उसको पचा नहीं खकते। वह पन्नाना जब ही होगा जब हम विवाह संबन्ध रोटी वेटी इन शुद्ध हुओं के साथ खोलेंगे। श्राग लगने पर श्रसहयोगी स्वार्थी गांव वालीं की जो दुर्दशा होती है वही मिसाल हमारी हो रही है। प्रत्येक आदमी यदि गांव में श्राग लगने पर श्रपने २ घर पर घड़ा लिये खड़ा रहेगा श्रीर दौड़कर दूर जलती हुई भौंपड़ी की आग वुभाने की अपने पानी का घड़ा न डालेगा तो गांव जल जायगा। यदि संगठित होकर सव एक साथ आग बुका देंगे तो आग भी बुक जायगी अरेर गांव भी वंच जायगा। दूध के स्थान में पानी के घड़े के इालने की कहानी के समान हमारे नेताओं की श्राहा का पालन हो रहा है। क्योंकि सव यही मन में सीचते हैं कि हमने काम

<u>रेका।</u>

राम राम०

तम राम०

नारे,

ाम राम०

ाम राम०

नहीं किया तो कीन कहने सुनने वाला है ? श्रत: मिश्नरी प्रचारक वनो। सब का धर्म है कि जब वह सुने कि हिन्दू श्रीरत उड़ाई जा रही है वह उसे वचावे। किसी खास व्यक्ति के भरोसे नहीं बैठना चाहिये कि वही श्रावेगा तब शुद्धि होगी।

हमें श्राह्म पालन सीखना चाहिये। हरएक को नेता नहीं यनना चाहिये। प्रत्येक को श्रद्धि का वीर सैनिक वनना चाहिये। हमारी सेनापित तो भारतीय हिन्दू श्रद्धि सभा है। धन की लोलुपता श्रीर स्वार्थ छोड़ो। हम श्रात्मा को श्रजर श्रमर मानते हुये भी पिटते हैं क्योंकि इस पर हमारा दढ़ विश्वास नहीं। हिन्दू ४००) कमावेगा, खावेगा कुछ नहीं, लोग माल उड़ावेंगे, सहारनपुर, कोहाट के समान लूट लेंगे, चोर लेंगे तब सिर पटक कर रोवेंगे, श्रत: कहो सो श्राचरण करो।

मुसलमान ईसाई अपनी धार्मिक पुस्तके पढ़ते हैं। आप क्या करते हैं ?

मोलाना मोहम्मद्श्रली, जफरश्रली, किचलू यह सय
मुसलिम राज्य के स्वःन देख रहे हैं। इधर राजपाट खोकर
भी हम पुनः श्रायं स्वराज्य स्थापन करते हिचकते हैं। हम हिन्दू
कोरे Utilitarian लाभवादी हो गये हैं। हरएक वात में देखते
हैं कितना लाभ मुभे होगा ? कौम हूवे चाहे तिरे। यही
सोचते हैं, "श्रभी तो मजे मे गुजरतो है श्राकवत की खुदा
जाने।" हम सव व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हैं। तब ही यह
दुर्वशा है। श्रतः श्रव तो सम्हलो श्रीर शुद्धि का रचनात्मक
कार्य्य करो। ज़रा तो प्राचीन श्रार्थ गौरव समरण करो। देखो
हम (Colonizers, Conquerors & Civilizers of the whole क्षि

बाले श्रीर सम्यता सिद्याने वा श्रीत, एकता थी। कोई भर्मा था। किसी वस्तु के सहवोन उसके साथ बहासीनता से उ मृत्यु हो जाती है।

> हमारे जाति पाति झार स हमारे में ऋक्षंत्यता झार एड पैदा करती। और हमारे सूर्च अपना समय झीर बह्न नए करने

ा है । अतः मिरतः सुने कि हिन्दु श्रीत केसी सास व्यक्ति रगा तब गुद्धि होती 🗝 🧸 हरएक को नेता लं लीनेक बनना बाहि। र सना है। या है को श्रज्ञर श्रमरमारी । हढ़ विश्वास नी होग माल उड़ारें ति लीतवसिएत

不善 かいる 日本

स्तकें पढ़ते हैं। हा

ते, किन्त्र गहरी इधर राजपार बीरा हिचकते हैं।हमलि । हरएक बात मेंदेर हवे, चाहे तिरे। पं आकवत की सुरी खते हैं। तव हो<sup>ह</sup>् ग्रदिका खार्क वाले, विजयक्रि वाले श्रीर सभ्यता सिखाने वाले थे। प्राचीन काल में प्रमः श्रीति, एकता थी। कोई भेदभाव नहीं था। हमारे में सहयोग था। किसी वस्तु के सहयोग से उसका जीवन रहता है। उसके साथ उदासीनता से उसकी बीमारी श्रीर श्रसहयोग से मृत्यु हो जाती है।

हमारे जाति पांति श्रीर साम्प्रदायिकता के भावों ने हमारे में अकर्मण्यता और एक दूसरे के प्रति उदासीनता पैदा करदी। श्रीर हमारे मूर्ज पहलवान श्रापस में ही लड़ कर श्रपना समय श्रीर बल नष्ट करने लगे। --

हम ढकोसलों, रूढ़ियों और रिवाजों में फंसे हैं। हमारे में "चेलेवाली, गुरुजी वाली और गधे की पूछ वाली कहानी जिसमें पुरानी कदियां न छोड़ने वालों की दुर्दशा बतलाई है वह मिसाल चरितार्थ है। दोष ज्ञात होने पर भी हम वुरी रस्मों को इसलिये नहीं छोड़ते क्योंकि हमारे पूर्वजों ने गलती में उन्हें जारी करदी थी। श्रव भी हम श्रसली तत्व पर नुहीं पहुंचे। सरकार को कोसंने, मुसलमानी को गालियां सुनाने से काम नहीं चलेगा। हमें विधवाश्रों पर तथा श्रह्नतों पर जु-ला शीघ्र वन्द कर कर हिन्दू-संगठन के कार्य्य में संलग्न हो कर, हमारे श्रफ़गानिस्तान के मुसलमान पढ़ानों को जो पहिले 'हिन्दू हो थे श्रीरजिनका हिन्दुत्व का द्योतक 'पठान'' शब्द संस्कृत के "प्रस्थान" से बना है श्रीर जिनका हिन्दू यादव वंशी होना तथा बौद्ध होना प्राचीन इतिहासों तथा खंडहरों से सिद्ध है सार्ण करा। क्षा अवन सबको हमें शुद्ध कर हमारे में ज़ुज्ब करना चाहिये यहाँ वक की मसलमानों को जिल्ला करना चाहिये यहाँ तक की मुसलमानों को खिलाफ़त वाली टर्की तक को शीघ,

<u>डेक॥</u>

राम राम०

पम राम॰ तारे,

ाम राम्

ाम राम०

#### ( १७= )

हिन्दू बनाना चाहिये क्योंकि प्राचीन इतिहास इसे हिन्दुर्श्नों का "कपादीष" देश सिद्ध करते हैं। यहां के चत्रेश्वर राजा Hettates "होटाटीस" वड़े प्रसिद्ध हिन्दू चीर हुए हैं।

प्रश्न (१६)-जिस मनुष्य ने मुसलसानों का कल्मा पढ़ लिया श्रीर मुसलमानों के लाथ रोटी खाली श्रीर पानी पी लिया वह हिन्दू कैसे वन सकता है ?

उत्तर:--रोटी और पानी का मुसल्मानी धर्म से कीई सम्बन्ध नहीं है। पानी पीने की चीज़ है रोटी खाने की चीज़ है । दोनों पदार्थ १२ घंटे में पाखाना श्रीर पिशाव वनकर वाहर निकल जाते हैं, "लाईलाहा इलिल्ला मुहम्मद रस्लिल्लाह" इस कल्मे के पढ़ने से हिन्दू कशी मुसलमान नहीं यन सकता, क्योंकि यदि कुत्ते श्रीर गधे के कान में कल्मा पढ़ देवे तो वह मुसलमान का रूप धारण नहीं करता है तो फिर एक हिन्दू के कान में पढ़ देने मात्र से वह कैसे मुसलमान बन सकता है? मजुष्य तो हिन्दू या मुसलमान विचारों श्रीर उनकी सभ्यता से बनता है। जिन्होंने मुसलमानी सम्यता स्वीकार नहीं की वे मुसलमान वने ही नहीं।

'लाईलाहा इलिल्लाह' इसके अर्थ हैं कि एक परमातमा है दुसरा कोई नहीं है। हमारे यहां वेदांत का भी एक सूत्र है जि-सके अर्थ 'एको त्रहा दितीयो नास्ति' के होते हैं। जिसके पढ़ने से कोई कदापि भी मुसलमान नहीं बन सकता। श्रीर कल्मे का द्सरा भाग 'मुहम्मद रस्त लिल्लाह' श्रर्थात् "मुहम्मदसाह" ईश्वर के भेजे हुए हैं" तो ईश्वर के भेजे हुए तो सभी प्राणी हैं। र विना ईश्वर का भेजा हुआ कीन आयो सी वताओ ? यदि

मुहम्मदमास्य का राज नेते हो । हैं तो प्रहल्ने नुमनकार गतान सेवे हैं तब वेचा है हा हैन् करने से मुखनगर गरी रर

खीं वारे हैं है है हैं भीजन सन्त्रों फ्रांब हो है। मान नहीं बना हुन हुन षत्र वर धने हैं रानु रहें बना। बहि वालिए, इस्तिन पूनने हे ब्रास्तुमनस्य में हा थोड़े हां ल हरते हैं। तिर्दे ह रोटो, हो हा हा राजहर ह वक्त परि प्राप्ता प्रदे र ... रोटो बाने हे पा एकं इन है , मुस्त्रमानी हा बर्ग हुए वाने हो द्वां वचा हमें है हुई गहेरी चूसते का फ्रीर हन हो सलमान इसार् इसार इ स्व धमें नहीं गता वो हर हर हुने से आपका घम वजा होता है हिन्दू को बाते, पाँचे या पुरस्तान हिन्दू धर्म से बाहिर र उने हैं।

कर्तन्य पत्ती है कि स्पन्त हैं...

हिन्दू वनाने बतना है।

पालाने में या नातों है निर हने

1

, 143

ास इसे हिलुओं के त्त्रत्रेशर राग ार हुए हैं। ř.

तों का कला प तो श्रीर पाती पे

ानी धर्म हे नी हो साने की की शाव वनकर बात माद रम्मितलाही न नहीं वन सन्त्रा, कल्मा पढ़ होते केल्मा पढ़ होते तो पिन एक हिंदू तोन वन सकताही ति वनकी सम्बा

ा स्वीकार नहीं हो

एक प्रमालि ती प्रक स्त्र है कि ती प्रक स्त्र है कि है जिसके कले गा ता अर्थार कले गा ति सभी प्राणी वि सभी श्री वि सभी श्री वि सभी श्री वि सभी श्री मुहम्मद्साहब का नाम लेते ही सब हिन्दू मुसलमान बन जाते हैं तो सहस्रों मुसलमान "रामप्रसाद" श्रीर "गङ्गासिह" का नाम् लेते हैं तब वेसब के सब हिन्दू क्यों नहीं हो जाते? श्रतः ऐसा करने से मुसलमान नहीं बन सकता।

रही खाने पीने की बात, सो मुसलमानों का बनाया हुआ भोजन सहस्रों अंग्रेज़ खाते हैं किन्तु उनमें से एक भी मुसलमान नहीं बना। तथा उनकी दाल भात की हांडी कुत्ते और बन्दर चाट खाते हैं परन्तु उनमें से भी कोई मुसलमान नहीं बना। यदि ताज़िया, पचपीरिया, कबर गाज़ीमियां इत्यादि के पूजने से आप मुसलमान नहीं बने तो खाने पीने से मुसलमान थोड़े ही बन सकते हैं? बिल्ली का जूटा दूध, चूहे की कुतरी रोटी, कुप्पे का घी, दालभात पर मक्खी बैठती है उसे खाते चक्त यदि आपका धर्म न गया तो क्या मुसलमान की छुई रोटी खाने से या पानी पीने से आपका धर्म चला जाता है? मुसलमानों का बनाया हुआ बर्फ और सोडावाटर, शफा-

मुसलमानी का बनाया हुआ बक्त और सोडावाटर, शफी-खाने की दवाई तथा बन्दने के पानी से कुं जड़े द्वारा छिड़की हुई गंडरी चूसते बक्त और फल और तरकारी खाते वक्त तथा मु-सलमान कसाई के हाथ का छूआ गोश्त खाते वक्त अगर आपका धर्म नहीं गया तो क्या कल्मा पढ़ने से या छुए हुए रोटी पानी से आपका धर्म चला जायेगा? अत: मूर्खता छोड़ी। कभी किसी हिन्दू को खाने, पीने या मुसलमानी से दोस्ती होने के कारण हिन्दू धर्म से वाहिर न जाने हो। बल्कि प्रत्येक हिन्दू का पवित्र कत्तंद्य यही है, कि जहांतक होसके जितने मुसलमानों को हिन्दू बनावे उतना ही पुराय है। देखो आपका १ रुपया भी पाखाने में या नाली में गिर जावे तो वह भी जल से पवित्र <u>क्ता</u>।

एम राम०

तम राम० तारे, तम राम०

ाम राम०

( १८० )

करके ले लेते हो। तो फिर यह तो श्रपने ही भाई मनुष्य हैं उनको तो अवश्य ही गुद्ध करके अपने में मिला लेना चाहिये। श्रापके घर का एक श्राइमी मर जाता है तो रोते हो परन्तु तुम्हारे सैकड़ों भाई ईसाई मुसलमान बनाये जाते हैं जो एक प्रकार से तुम्हारे परिवार से उनकी मृत्यु के समान ही जुरा होते हैं तो उनके बचाने का उपाय नहीं करना महान् पाप है। जिस प्रकार एक पुत्र के उत्पन्न दोने पर हम खुशियां मनाते हैं श्रीर हिं ते होते हैं उसी प्रकार हमें एक मुसलमान के हिन्दू वनने पर खुश होना चाहिये, क्योंकि वालक की उत्पत्ति से भी यह अधिक लाभग्रद है। पाला पोसा युवक समिमलित होता है तो समाज को कितना भारी लाभ होता है ?

प्रश्न (१७)—जो शुद्धि करने का विरोध करे उसके लिये क्या शास्त्राह्म है ?

उत्तर-हमारे स्मृति शास्त्रों में यह श्लोक आता है:-आर्तानां मार्गमाणानां प्रायश्चिताने ये द्विजाः। जानन्तोऽपि न यच्छन्ति ते वै यान्ति समंत्र्याः॥

अर्थात् जो शुद्ध होना तथा प्रायश्चित्त करना चाहते हैं इनकी जी द्विज जान वृभकर शुद्धि नहीं कराते वे स्वयं पातकी भीर पतित हो जाते हैं।

र्ज्ञत: पाप और पतित होने से डरो भीर हिन्दू मुसलिम एकता के बहाने शुद्धि शास्त्र पर लीपापीती करने वाली की बातें मत सुनो। यह कांग्रेस वाले तो आजकल जो ज़िह

करता और प्रस्कृत है उसे प चाहते हैं कि दिन् में उन्हें रने श्रीर मुमनमारी है रेग्ड़ों है हैं समान भी देखहर की निय िमिणा कराना पर वर्णनं श्रीर राषत्र इतेत्र हे हता है हमें बांचे हातें कि कुर्न के वाष।परनुस्तरंतं स्तरे गुल्ले सकते हैं। सरकार देवे के व कांप्रेस दे बहु हो है उन्हें है के भागे बहुती र दरम ह

{ }:'

मल (१३)-दुन्दन इं े क्या शास्त्रीतीय इन सदुर ३ ६

व्वत्-प्रतानं मृद्धः . गङ्गावत और गोन्द कि का ह हिन्दुमों हे पुरसंस है ..... मवतित हारे, द्वारे ही हुन स्रीर निकार पहाने करें हैं. मतिका करने पर को हुन हैं अमृत हुडा बर हो ितः है। मनित्वों में तित्र हरते हुई हर आर्ष प्रयम बसहा जिल्हा है। बोडो रहा हर, हर हर है कराहे पहिला कर हमें हताहुत है पवीत का मन्त्र बोत हर हुई बन्द

हो आर्र महत्व है ता होना चारिं। तो रति हो पर जाते हैं जोश के समान हो दुए ना महान् पा है। म चुिर्यां म्हो एक मुसलगान है धानक की उत्पति युक्त समिति होता है!

लोक आता है-

ये विजा।

करता और श्रकड़ता है उसी की खुशामद करते हैं। यह तो चाहते हैं कि हिन्दू भी प्रसन्न रहें, मुसलमान भी प्रसन्न रहें। श्रीर मुसलमानों के देशद्रोह को देखते हुए भी कहते हैं कि मुस-लमान भी देशभक्त और हिन्दू भी देशभक्त। और ऐसी सव मिथ्या कल्पना यह इसलिये करते हैं कि अंग्रेज़ों के सामने श्रीर रायल कसीशन के सामने दोनों का मेल ज्ञात हो श्रीर हमें सीधे हाथों विना कुर्वानी श्रीर तपस्या के स्वराज्य मिल आय। परन्तु हम ऐसे मेल से दूसरों की श्रांखों में घूल नहीं भींक सकते हैं। सरकार ऐसे मेल की गहराई को जानती है और कांग्रेस के वल को भी जानती है अत: "शुद्धि" छोड़कर पाप के आगी कदापि न वनना।

प्रश्न (१=)-मुसलमान की शुद्ध करते समय शुद्धि की व करे उसके कि 🖫 नया शास्त्रविधि जन समुदाय के सामने करनी चाहिये ?

> उत्तर-सनातनी भाई कोरी कंडी बांध वत करा तथा गहाजल और गोमूत्र पिला कर ही शुद्ध कर देते हैं। कोई हिन्दुओं के पुनर्जन्म के सिद्धान्त मानने, मुद्दींको जलाने की पृथा प्रचलित करने, गाड़ने की पृथा बन्द करने श्रीर खतनां कराने श्रीर निकाह पढ़ाने श्रादि की मुसलमानी पृथा छोड़ देने की प्रतिक्षा करने पर ही उसको शुद्ध हिन्दू मान खेते हैं। सिक्ख आई श्रमृत छुका कर ही हिन्दू बना लेते हैं। श्रीर जैनी भाई श्रपने मन्दिरजो में विठा कर ही शुद्ध कर लेते हैं। श्रीर श्रार्थसमाजी भाई प्रथम उसका सिर मुंडवा कर डाढ़ी कटवा कर सिर पर चोटी रखा कर, स्नान कराकर हिन्दुओं की घोती और कपड़े पहिना कर उसे हवनकुएड के समीप विठा कर यही-पवीत का मन्त्र बोल कर शुद्ध करते हैं:--

क॥

एम राम०

तम राम०

नारे,

ाम राम०

तिम राम०

समंहणः ॥ करता चाहते हैं ते वे स्वयं पातवी क्षित्र मुस्तिता है करने वाली की

ाजकल जो जिंद

श्रीं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् । श्रायुष्यमत्रयं प्रतिमुञ्ज ग्रुश्रं यज्ञोपवीक्षं वलमस्तु तेजः ॥ -यज्ञोपवीत मसियज्ञस्यत्वा यज्ञोपवीतेनोपनद्यामि ।

पुन: गायत्री मन्त्र की पढ़ाते हैं -

श्रो भूभू वः स्वः तत्सवितुर्वरेषयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।

इस मन्त्र को बोल फिर सव उपस्थित सज्जनों के सन्मुख
शुद्ध होनेवाला व्यक्ति कहे कि में अपनी राजी खुशी से सोच समक
कर श्राय्यंधर्म स्वीकार करता हूं। फिर प्रतिक्षा करे कि में अपने
प्राणों से भी प्यारा वैदिकधर्म को समकता हूं श्रीर इस पर
सदा दढ़ रहूंगा श्रीर इसकी रज्ञा के लिये श्रमने प्राण प्योछावर
करने को सदा तत्पर रहुंगा। कभी किसी लोभ, लालच,
भय, बहकावट या डराने धमकाने में श्राकर वैदिकधर्म नहीं
त्यागुंगा। तत्पश्चात् श्रद्ध किये हुये श्रादमी या स्त्री के हाथ
का भोजन करना सब उपस्थित श्रार्यपुक्षों का परमधर्म
हाता है। श्रीर बढ़े श्रानन्द श्रीर उत्साह के साथ श्रद्धि का
कार्य समाप्त होता है।

प्रश्न (१८)—क्या गुद्धि की ऐतिहासिक घटनायें श्राप दे सकते हैं श्रीर मुसलमान सेंबकों द्वारा भी श्राप गुद्धि की घटनायें सिद्ध कर सकते हैं !

उत्तर—हां अवश्य, यदि आपने विचारपूर्वक पहले के अध्यायों को पढ़ा है तो वे पेतिहासिक घटनाओं से ही अलूर हैं। होते के हो हो हो. षारे भारत में दिन् कारा क जिनको 'विस्तुतं कर्त है . से त्रातह हिंदू हो हो। वे वियमियाँ हो इसने हती। हो पिला कर ऋते हैं किए हैं। तिय प्रावनहीं गर्दे । हैं का पेतिहासिक हरता हिन् संबर्ध नहीं हैं सो सर्ग के किया है तथा वन्द्रान सुम्बर र को संदार दिया है है है ... बिक कर चुंदे हैं। हनहमें है ... बारा तिना 'तारंने मंग सिक परना निहनों है उन्हें हा रिक्य में बो अपहर बहुन हुन में पहा या वह क्तर है। वरं बाद संबन् (८) सचासियो" स्टाता है। इन ने जीवपुर को इन्ह हिन्द नोधपुर है इनेह ल्डिंड हैं मुसलात बनारा या हिन्ति है माखाड़ी करते थे हि हर इस् वदला ले रहे हैं।

"तारोते सोरठ' रा हेर्ड हैं, मान लियां स्थ तरह हैं, हैं, हैं,

त्तहजं पुरतान्। १ बतमस्तु केऽ। रेपनद्यामि।

तमां देवस पीरी

त सहकों हे तहा विद्यां है सो कर्म व्या हरे कि में कर्म मा है और दस ह करने प्राव्य गोहत करते तोम, सहन कर बेदिक प्राप्त गो दमा या सी है हा हरीं का प्राप्त ग

क घरनायं ज्ञा भी श्रापश्रदिनं

के साय ग्रुदि हा

ारपूर्वक पहले हैं घटनाझों से ही भरपूर हैं। लीजिये श्रीर भी सुनिये—सब को विदित है कि सारे भारत में हिन्दू काश्तकारों की एक जाति फैली हुई है जिनको 'बिसनोई' नहसे हैं। यह जाति मुसलमानी काल से अव तक शुद्धि का कार्य बराबर करती चली आ रही है। ये विधर्मियों को अपने इष्टदेव श्री "जाम्भाजी" का चरणामृत पिला कर अपने में मिला लेते हैं और फिर उससे कोई भिन्न भाव नहीं रखते। जो श्राप यह कहें कि उपरोक्त सब ऐतिहासिक घटनायें हिन्दू लेखकों ने लिखी हैं श्रतः मान्य नहीं हैं सो यह बात भी मिथ्या है क्योंकि-श्रंग्रेज लेखकों ने तथा तत्कालीन मुसलमान लेखकों ने भी इस शुद्धि की बात को स्वीकार किया है श्रीर उनका ,हम पिछुत्ते श्रध्यायों में जिक्र कर चुके हैं। कलकत्ते के 'स्वतन्त्र' में हाल में मुसलमानी द्वारा लिखा ''तारीखे सोरठ'' नामक इतिहास में जो ऐतिहा-सिक घटना निकली है उसको हम उद्भृत नंकरते हैं। संवत् १६८७ में जो अयकर श्रकाल काठियावाड़ गुजरात में (सौराष्ट्र) में पड़ा था वह "सत्तासियो' कहलाता है और इसके १०० वर्ष बाद संवत् १७८७ में दूसरा अकाल पड़ा वह ''दूसरा सत्तासियो" कहलाता है। उस समय श्रीरंगज़ेव वादशाह ने जोधपुर को फ़तह किया था, फ़तह के बाद वादशाह ने जोधपुर के अनेक हिन्दुओं की तलवार का अय दिखा कर मुसलमान बनाया था। मुसलमान स्त्रियों को शुद्ध करने वाले मारवाड़ी कहते थे कि हम उसी औरंगज़ेबी श्रत्याचार का; वदला ले रहे हैं।

"तारीखे सोरठ" का लेखक कहता है कि अनेक मुसल-मान स्त्रियां इस तरह शुद्ध की गई । इसके पहले भी जवः क्रा

पम राम०

ाम राम० नारे,

ाम राम०

ाम राम०

.73

#### ( १८४)

महमूद राज़नवी हिन्दुस्तान में श्राया था तव "श्रनहिलवाड़े" के राजा भीमदेव ने ( सं० १०=१ ) में उसकी फींज में कई मुसलमानों को गिरफ़ार कर दिन्दू चना लिया था उस समय हिन्दुश्रीं ने तुर्की, श्रफगानी, मुगल श्रादि श्रनेक श्रविवाहित सुसलमान स्त्रियों से विवाह किये। श्रन्य लियों को वमन और जुलाव की श्रोपधि देकर शुद्ध किया। बुरी स्त्रियां बुरे श्रादिमयों को देदी गईं श्रीर सुन्दरी स्त्रियों को बड़े घरों में आश्रय दिया गया। कुलवन्तियों को सरदारों के घर में प्रवेश मिला श्रीर दास दासियों को हिन्दू सेवकों के घर में। जिन सभ्य लोगों की सुन्नत नहीं हुई थी, दाड़ी मूं छ मुं हा कर वे शेखावत राजपूतों स्रीर जिनकी सुन्नत हो चुकी थी वे "वाढेल" राजपूर्ती में रक्खे गये। "बाढेल" का श्रर्थ सुनत कराये हुये का है। नीची श्री शी के मुसलमान नीची श्रेणी के हिन्दुश्रों में मिलागे गये। इसी काल में हिन्दुश्रों ने मुसलमानों से धर्म रचार्थ पड़े २ विलदान किये हैं तारीख फ्रिरिश्ता में लिखा है कि सम्भल केरहने वासे "जोधन" ब्राह्मण को ''सिकन्दर लोदी'' के ज़माने में मुसलमान यनने को कहा इसपर उसने इन्कार कर दिया, अतः वह क़त्ल किया गया। पानीपत को दूसरी लड़ाई में "हेमू" को भी मुसलमान यनने को कहा परंतु उसने क्रत्ल होना स्वीकार किया पर इस्लाम ग्रहण नहीं किया। महाराष्ट्र वीर "शम्भाजी" ने आंखें फ़ुड़वाई, ज़ीभ कटवाई श्रीर बड़े २ श्रत्याचार सहकर प्राण देदिये पर मुसलमान नहीं बना।

राजा "वेणीराव" वांपानेर किले का हाकिम था उस पर मोहम्मदशाह वालिए गुजरात ने हमला किया श्रीर इसकी

History of the state of the sta क्तिनांद क्रण्या १०५ Line to the to " निर्देशिक स्वास्थान्त्रः ीलोक्षा क्षा है। जिल्लाका title from the विक्ते करता है र भीत व के दिसंग्रेंच-इत्यास्त्र १११ । tite mil divel, he t कि होने ने में देव 医神经神经病 F. Charles des the BALL BAR KAR SE IN FRIEDRICK STREET नांत्राम् । ला । त्ता generalite eile fant. 的人的 好好 不清明 "我 BLEEFER STATES क्षीतानीय है विवास के देश 西北京市中中 李 李月 40 विविधास का का मान के किए विश्वित विश्ववत्ते राज कृत नाउर के बात के के जा केल्या केल हो। जर्र है कर 

र 'धनहिंहरें रसकी फीड़ दना तिया घ ती, मुगत करी बाह किये। इन रकर गुद रिना ग सुद्धं लि न्तर्यों की स्रार्थ को हिंदू सेवी नहीं हुई घी, वह ज्ञितकी सुरुद्धी गरे। "बाहेत" इ के मुसलमान होई ति में हिन्दुओं है कि है गाँव द्वे "जीधन" ग्रहरी ान इतने को की हत किया गणा ो मुसलमान हत्ते क्या पर इस्तान

ने झांबें छुड़वां, कर प्राण वेति

किम धा उस प ग और इसकी

युद्ध में ज़ब्सी किया श्रीर मुसलमान होने को कहा परन्तु उसने हज़ारों श्रमानुषिक श्रलाचार सहकर जामे शहादत पीलिया पर मुसलमान नहीं बना। "फतेहडलबुदां" नामक प्रसिद्ध मुसलमानी इतिहास का मुसलमान लेखक लिखता है कि = वीं शताब्दी में सिंघ के मुसलमान हाकिम "जिंद" के उत्तराधि-कारी "लतीम" के राज्यकाल में हिन्दूश्रों का इतना ज़ीर बढ़ा कि उन्होंने मुसलमानों को सिंध से निकाल दिया और जो हिन्दू पतित होकर मुसलमान वन गये थे उनको पुन: शुद्ध हिंदू वना लिया। तारीख "फरिश्ता" तारीख "यमनी" तारीख "उलग्रनी" त्रादिनों लिखा है कि सन् १००१ में महमूद ने राजा "जयपाल" के नवासे "सेवकपाल" को मुसलमान बनाया था श्रीर श्रपने साथ उसे गज़नी लेगया। सन् १००५ में जव उसने फिर सिंघ पर हमला किया तो उस समय "सेवकपाल" को अपने साथ लाया श्रीर सिंध फतेह कर कर वह सब स्त्रा उसको देदिया। सन् १००६ में "सेवकपाल" स्वतंत्र बन गया श्रीरश्रपने सब साथियीं सहित मुसलमानी धर्म को तिलांजिल देकर हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया। इससे रुष्ट होकर महमूद ने इस पर हमला किया श्रीर इसकी क्षेत्र कर लिया। तारीख फ़रिश्ता में लिखा है कि महमूद की दक्सत में मुलतान के पहि-ले हाकिम "शेखजमीयद लोबी" का पोता "श्रदलफतेहदाऊद" ने इस्लाम के सिद्धान्तों को छोड़ कर हिन्दू धर्म की शरण ली। श्रद्ध होने पर राजा श्रानन्द्रपाल ने इसकी सहायता की। सन् १८०६ में जब मुसलमानी हमला हुआ तो "हाऊद" को आ-्रिनन्द्रपाल ने पूर्ण सहायता ही श्रीर इसके वास्ते मुसलमानी से भयद्वर संग्राम लहे। "तारीखे इलाही" में लिखा है कि सन् १३११ में "मलिक काफूर" ने जब दिल्ला पर हमला किया

<u>देक॥</u>

राम राम०

तम राम०

नारे,

ाम राम०

। हाम राम० थां तो मलावार के पास उसके सामने क्रेंछ लोग लागे गये थे जी पहिले मुसलमान थे परन्तु पीछे शुद्ध हीकर हिन्दुओं में मिल गये थे। उनके कलमा पढ़कर सुनाने पर वे छोड़ दिये गये। फ़ीरीज़शाह तुगलक के ज़माने की मुसल्लिम किताव ''तारीखें फीरीज़शाही'' में लिखा है कि 'इसन" नामी पर-वारी जो हिन्दू से मुसलमीन वनीयां गयाथा वह श्रपने बुद्धि बल भौर कीशल से "अलाउदीन" के वेटे "मुबारकशाह" का वज़ीर षन गया। और फिर अवसर प्राप्त होने पर "मुवारकशाह" की फ़त्ल करके खुद राज्य का मालिक बन गया। श्रीर तत्पश्चात् हिन्दू धर्म को स्वीकार कर लिया श्रीर "मुबारकशाह" के काल में जो मुसलमान वन'गये थे उनको फिर हिन्दू वना लिया। श्रीर अपने राजमहलों में मूर्तिपूजा आरम्भ कर दी। इसी ज़माने में "मलिक खुर्द"नामक व्यक्ति जो श्रळूत जातियों में से मुसलमान बनाया गया था हिन्दू धर्म में पुन सिम्मिलित होगया और हिन्दू धर्म को फैलाने का पूर्ण प्रयत्न किया। इसी इतिहास में लिखा है कि सन् १६७४ के वाद फ़ीरोज़शाह तुगलक की यह स्चना मिली की देहली में एक ब्राह्मण ने लकड़ी की मूर्ति वना कर उसकी मुसलमानों से पूजा प्रारंभ करादी है और मुसलमानियों ने हिन्दूधर्म स्वीकार भी कर लिया है। इस पर कुद्ध होकर वादशाह ने उसे मरवा डाला परन्तु यह इतिहास सिद्ध करता है कि मुसलमानों के खुंख्वार समय में भी हमारे बुजुर्गों ने शुद्धि का प्रचार यंद नहीं किया था। काश्मीर का इतिहास बताता है कि १४ वीं शताब्दी में अलाऊदीन बुत-शिकन के पुत्र ने अपने पिता के ज़माने में ज़वरन बनाये हुए मुसलमानों से हिन्दू धर्म में पुनः शामिल होने की आशा

ज़बल रिवरासकारों डाग जिंदा विकासित है कि मुलनकारों राज्य विवेश भी हिन्दुओं ने क्रायका विवेश सुद्धि प्रया चीरतार्व है



#### ( १८७ )

मुसलमान इतिहासकारी द्वारा लिखित इन सव प्रमाणी से यह स्पष्ट विदित है कि मुसलमानी राज्य में इतने ज़ोर श्रीर जुला होने पर भी हिन्दुंग्री ने श्रत्याचार सहकर जान की ह्रथेली में लेकर शुद्धि प्रथा वीरतापूर्वक जारी रक्खी।



् का।

्राम राम॰

ाम राम० तारे,

ाम राम०

ाम राम०

तथा। कार्मार में अलाऊर्तेन हैं मं जबरन हते हैं नेल होने की इती

學院

हिंद कोत होती

उद होहा हिने

सुनाने पा वेहार

न को नुमिल्य है 🛴 हि 'इसन' हरे हैं

वाधासकार हैं।

मुसारगार होई

नेपर"नुवास्थ्री न गणा भीर हाल, 'सुनाकरा देन

र हिन्दू स्वानिशार्त सर्गाति हो द

श्तियों में छेषुतर् नितित होगवारे ह्या । इसी इविति जगाह कुनतह हो हत्ते सन्ती होते तांस कराते हैं हैं ने कर तिवा है। ता परन्तु यह रिवर्ड र समय में शंहते

श्रो३म्

# शुद्धिचन्द्रोदय

#### ग्रप्टम ग्रध्याय

### शुद्धि और कांग्रेसी नेता

एक बार वृन्दावन से लौटते समय पं० के० सन्तानम् प्रधान प्रांतीय कांग्रे स कमेटी पंजाव से मेरा वार्तालाप हुआ। वे शुद्धि के इतने विरोधी थे कि कहने लगे कि यदि शुद्धि वाहते हो तो सब कांग्रे स कमेटियां वन्द करदो। ऐसे ही कुछ राष्ट्रीय दल के भोले हिन्दू भाई शुद्धि के विरुद्ध हाथ धोकर पीछे पड़े थे। यदि मुसलमान भाई ऐसा करते हैं तो बात समक में श्राजाती है परंतु जब हिन्दू भाइयों के मुखसे यह सुनते हैं कि इससे स्वराज्य में वाधा पड़ेगी तो हमें इन के भोलेपन पर दया श्राती है।

कोहाट, मलावार श्रौर श्राज कल सीमाप्रदेश में जो कुछ ज़वरन मुसलमान बनाने का श्रान्दोलन चल रहा है उससे भी कई कांग्रेसी नेताश्रों की श्रांखें वहीं खुलीं।

यह सची वात सर्वमान्य है कि जब तक हिन्दू स्वराज्य-दादी जिलाफत या सुसलिम हित की बातों पर मुसलमान नेश-

हेमों हो हो में हो मिलते हते हैं कु रतेंद्रीत्युष्ठीने मुमक्तम्य दिश् द विस्वेद्योगें समान ये हिन्दू - नि विवासले है। इस रहते हैं कि दे ी भित्रकी को प्रतासात है। पर में र्भा बता दुव हिया को हिरिपुक्ते तें चाता दो स्योहि चित्र 🕫 🛣 ध्वानितां थी। पान्यु परिने है , ोश्वतियेयह साए अत हो ॥ , शिबी के सा नियन से सुमन करें मिहिसा वही मोउन्ह म्यून्ट त प्रान पढ़ोसी मुसनमानी की न्त्री।तावामिक संबद्द निश रहे ीलन गाँउ में उस्ति । सरन्य । निहित्तासन का प्रान इस हो उन्न गन है तिने मदद देने वह के हुन हलाही सो हि नतान से हैं कोई(हर नवडीवन"में धे सहन् 'त' (क्षां नहीं) नामक हेग निय हर द बिरेक्त बज्ब तिसा या ता उपकर विवासी भी स्वामी शहातन्त्री ने बर्न मानीवर्क प्रमानी हात हन्हें दिस्त्तर क वीहित्यों के मुस्तमान बनाने से भारत्य मीत स्थातित हो जातो तो को होत स्ति हुई शत प्रस्त प्रस्ति हैं हैं से दिन हैं । स्ति हुई शत प्रस्ति हिंदिश हैं। देने हैं दें स्ति हैं। हैं। हैं।

1

रोमाप्देश में ही ई

वत रहा है हैं

तक हिन्दू स्वरात

पर मुसलमान हेर

बुर्ती ।

निलस्टों की हां में हां मिलाते रहें तो मुसलमान प्रसन्न रहते हैं पर ज्योंही हिन्दुश्रों ने मुसलमान हित के विरुद्ध श्रावाज़ उठाई कचे स्त के धाने के समान ये हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के ट्रट जाने का भय दिखाने लगते हैं। हम पूछते हैं कि पेसे हिन्दू-मुस्लिम पेक्य से हिन्दू जाति को क्या लाभ है ? यह श्रीमान् राजगीपालाचार्य 👸 ने अव कहना शुरू किया था कि हिन्दुओं ने खिलाफत को इस लिये सहायता दी क्योंकि जिलाफत के प्रश्न से स्वराज्य में सहायता मिलती थी। परन्तु पहिले के वर्ष के समाचार पत्र स्रोल कर पढ़िये यह स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि कभी भी हिन्दुश्रों ने इस नियत से मुसलमानों को सहायता न दी। पहिले हिन्दू सदा यही सोचकर सहायता देते रहे कि इससे हम अपने पड़ोसी मुसलमानों की सहायता कर रहे हैं। उनका धार्मिक संकट मिटा रहे हैं। हां मुसलमान स्वराज्य प्राप्ति में इसलिये सहायता देते रहे कि इससे उनके खिलाफत का प्रश्न हल हो जायगा। यदि कुछ कोरे सर।ज्य के लिये मदद देते रहे ती इससे हिन्दुश्रों की क्या सहायता दी ? क्यों कि खराज्य से तो दोनों को वरावर का . लाभ है। जब "नवजीवन" में श्रीराजगीपालाचारीजी ने "not now" (प्रश्नी नहीं) नामक लेख लिख कर शुद्धि को वन्द करने के लिये ऊल जलूल लिखा था तो उसका उत्तर शहीद धर्मवीर स्वर्गवासी श्री स्वामी श्रद्धानन्दजी ने वहुत ही सभ्यतापूर्वक देकर युक्ति युक्त प्रमाणीं द्वारा उन्हें निरुक्तर कर दिया था। यदि थीड़े हिन्दुओं के मुसलमान बनाने से खराज्य मिल जाता श्रीर शांति स्थापित हो जातो तो कोई हानि न थी। परन्तु
हम तो सात करोड़ हिन्दुओं को ऐसी २ वातों से मुसलमान वनवा चुके श्रव तक एक्य न हुवा । इसालये थोड़े से मुस-

क

ंपम राम०

ाम राम०

तारे,

ाम राम०

म राम०

#### ( 880 )

लगान वनने से कैसे एका हो जायगा यह समक्त में नहीं आता ? श्रव रही "गोकुशी" वन्द करने की वात सो भी ठीक नहीं। जदांतक हमें ज्ञात है यह गीकुशी यन्द करने का कोरा जु-बानी जमाखर्च रहा बल्कि मुसलमानी नेता इसननिज़ामी ने तो श्राधपाव गाय का गोशत निख खाना प्रत्येक मुसलमान का थार्मिक कर्त्तं व्य वतलाया । हमारा श्रनुभव वताता है कि वा-हतव में गायें उसी प्रकार कटती रहीं। ये वरावर नसीराबाद में करती रहीं व श्रजमेर में तो पहाब में मांस उसी प्रकार श्राता रहा। कोई कमी नहीं हुई। यदि दो चारसी मुसलमानों ने गी खाना छोड़ भी दिया तो इससे हिन्दुश्रों पर खास श्रहसान महीं क्योंकि गीहत्या वंद होने से घी, दूध, नाज इत्यादि मुसल-मान शाह्यों को भी सस्ता मिलेगा तथा मुसलमान भाई गोमांस के न खाने से नाना प्रकार के होने वाले रीगों से बर्चेंगे। रही यह वात कि हिन्दु श्रों के धार्मिक विचारों की उन्नति के लिये हमने इसे बन्द की सी भी ठीक नहीं। क्योंकि इन्होंने गी पालन थोड़ा ही प्रारम्भ कर दिया है। थोड़े से भाई जो गी मारने में दुराग्रह करते थे यानी जो हिन्दुओं के दिल दुखाने का अर ह्याय करते थे वह करना शायद वन्द कर दिया होगा। ऐसा करने से उन्होंने अपना ही आतमा उच्च किया परन्तु उन्होंने हिन्दू जाति पर वड़ा पहसान नहीं किया। "वकर ईंद" पर श्रिधिक गार्थे मारने की धमकी से डर कर शुद्धि बन्द करना ऐसी ही मूर्खता होगी जैसी कि हिन्दुश्रों ने सोमनाथ महादेव पर हमले के श्रवसर पर मुसलमानों से श्रागे की हुई थोड़ी थोड़ी गायों की रक्ता के लिये प्यारे भारत को गुलाम बना दिया व सैकड़ों मंदिर तुड़वा दिये और अन्त में उन्हीं द्वारा लाखों गायें भी कटने से न वर्ची । मुसलमान एक भी ऐसी

वित्तन्ति देशके विनक्ते हर्ने ह र्वेहिने दानी इनि इनका इस्तरीहरू हत्यीं ताबों नियानें है एकरे है है र तिहि हिन्दी बल गुन शिवितेन संत्र ताली करते हैं। जिल्लाने करीं। जन पर है। फेर्नबस पर्टी सुपत्रकारी के इस इन शहकोतता वर्गात रहार कराउने है वर्गी स्वरतोड है। दे रक हर वेहद तात नहीं। स्तारिक हैं के वो तत्रजीवन पट्टी मे या क्रांजिंद हो ह ग हिन्दू मुल्लिम बेल्ड क रियान . शासिक खतकता, दो मनुस्य र े वे देनी चाहिये ! क्या घर म्या हिंद नाम हो सदा है हि मुख्या श्राजादो चाहते हैं उसी कर के जिले वनाने का प्राप्त करते रहें ? जाने हैं , समसदार चीर हिन्दू हो (य हम्मू पेखा करने से मुसतमान होने हुन है । करने से नाराज़ होहर हिन्हें हैं सल्क किया। तहेत हुम्मान एव वीहना चाहते हैं। शहिः सम् दे रेन्द्रे करते हैं। पहित स्त्राम हर्देक्ता है विकते रहे तथा स्वीतानी व केन वीरों के बिर काटने का काहिए हैं। पापी हुए। शनुबर्धीर् 'ने हें ने हैं

}

Corn Better इ स्रोमें रंग इस्टेंश के भ्या फ्लिन्दे ार्चेहरूना 🖟 गाउँ रतना है कि : बहारकंडा ता स्वीतना मी हुनकर है हैं त्त स्ड इत रहात है सहस्र मारिक सिंहे बहुंगरें 南部 市品的 लां हो वी कारों देन दुरुने हा इ कि हेगा है हिचा पण्न वर्ग गा करती ह र शक्ति ब्लु गर्व स्तीमनाच महाति को हो हो हो त को गुताम व न्त में उन्हीं हार्य

तत एक श्री देती

-----

मिसाल नहीं दे सके जिसमें उन्होंने खास हिन्दुओं के ही साथ के लिये अपनी द्यानि उठाकर काम किया हो। हां ! हिन्दू ऐसी एक नहीं लाखों मिसालें दे सकते हैं जिनसे यह स्पष्ट साबित होता है कि उन्होंने भ्रपना खास मुसलमान भाइयों के हित के लिये न केवल लाखों रुपये दिये विलक्ष जेलों में कठिन से कठिन यन्त्रणाचें सहीं । प्रश्न यह है कि जैसे कांग्रेस की नेशनितस्ट पार्टी मुसलमानों से दव कर हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य का ढकोसला बनाये रखना चाहती है वह लाभकारी है या नहीं ? इम उपरोक्त लेख से वता चुके हैं कि ऐसी एकता से कुछ लाभ नहीं। क्या हिन्दुश्रो को नेशनलिस्ट श्रहमदावाद की नवजीवन पार्टी से या हार्निमेन की बम्बइया पार्टी से दब कर दिन्दू मुस्लिम ऐक्य का दिखावा रखने के लिये अपनी थार्मिक खतंत्रता, जो मनुष्यता का प्रारम्भिक श्रिधिकार है, स्रो देनी चाहिये ? क्या यह न्याय किसी भी समभदार को. मान्य हो सका है कि मुसलमान जिस वात के लिये स्वयं श्राज़ादी चाहते हैं उसी वात के लिये हिन्दुश्रों को गुलाम वनाने का प्रयत्न करते रहें ? नहीं कदापि नहीं ! क्या किसी सममदार वीर हिन्दू को इस कारण शुद्धि से इरना चाहिये कि ऐसा करने से मुसलमान लोग मारेंगे ? "देखो उन्होंने शुद्धि के करने से नाराज़ होकर हिन्दुश्रों की मारा उनके साथ दुरा सलूक किया। लठैत मुसलमान पहुंच कर हिन्दू सभायें तोड़ना चाहते हैं। शुद्धियां बल से रोंकने की इच्छा प्रकट करते हैं। पहिले स्वामी श्रद्धानन्द्रजी के मकान पर श्राग .फ़ॅंकते रहे तथा स्वामीजी व श्रन्य शुद्धि करने वाले हिन्दू वीरों के सिर काटने की धमकियां देते रहे श्रीर अंत में इत्यारे पापी दुष्ट 'अन्दुलरशीद''ने बीमारी की हालत में लेटे हुए श्री

क॥

ाम राम०

ाम राम० गारे,

ाम राम०

ाम राम०

१३

खामीजी के सीने में चार गोलियां घोले से मार कर उनकी शहोद् किया। श्रीर श्रपना श्रीर इस्लाम का मुख सदा के लिये कालां कर दिया"। इन सब धमकियों के उत्तर में हमारा यही कहना है कि सचा हिन्दू उपरोक्त वातों से डश्कर फदापि शुद्धि के कार्य से श्रलग नहीं हो सका है। विलक वह दिन रात एक कर दुगने उत्साह से इस कार्य में लगेगा । मौलाना " श्रवुल 🗸 क़लाम आज़ाद'' साहव यद्यपि हिन्दुओं के शुद्धि करने के हक़ को मानते हैं परन्तु वह यह कहते हैं कि क्योंकि हिन्दू, संगठन बना कर शुद्धियां करते हैं, इस करण यह कार्य उचित नहीं। हम मौलाना साहब से पूंछते हैं कि हिन्द्संगठन इन्हें क्यों बुरा लगता है ? जब कोई हिंदू विधवा मुसलमान बनाई जाती है तब क्या मसजिदों में मुसलमान सुसंगठित होकर प्याला नहीं पिलाते ? बल्कि वे तो पेसे २ रोमांच करने वाले कुत्सित तरीक़े काम में लाते हैं जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी वात मौलाना साहबयह फ़रमाते हैं कि "जो गुद्ध ही गये हैं वे श्रपने रिश्तेदारों को शुद्ध करने की ज़बरन् कोशिश करते हैं। साविद चाहता है कि उसकी वीवी भी उसको सहध-र्मिणो वन जाय।" प्रथम तो यह ज़वरदस्ती की यात श्रसत्य है, पयोंकि स्त्रियों को इस्लाम में कोई उच्चस्थान नहीं। मदीं की ७२-७२ हरें श्रीर मोती के रंग के गिल्मा मिलेंगे परन्तु वेचारी श्रीरतों को क्या मिलेगा ? श्रत: वे स्वयं हिन्दू होने के गीत गाती हैं श्रीर शुद्ध होने के लिये बड़ी उत्सुक हैं। मैंने स्वयं यह स्वर्गीय दृश्य भरतपुर राज्य, श्रागरा व मथुरा ज़िली में शुद्धि का कार्य करते हुये देखा है। यह तो बिल्कुल उचित है कि मनुष्य अपनी राय श्रीर ष्रपने धर्म का शांति से प्रचार करे श्रीर श्रपनी स्त्री को खहधर्मिसी शांति से बनावे । "मीलाना

क्ष**्रक्ष** स्ट्रास्त्र

N. PORTOR OF THE PROPERTY OF T



, 11

}

11

1"

( \$\$\$ )

श्राज्ञादसुभानी" साहव फ़रमाते हैं कि शुद्धि का कार्य श्रसा-मयिक श्रौर श्रसंगत है, परन्तु "मोपला विद्रोह" "मुलतान के यलवे" के समय में इन्हीं मीलाना साहव ने हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य टूटने की वात ही नहीं कही विक चन्दा कर मोपलाश्री की सहायता की य सेंट्र श्रिलाफ़त कमेटी ने मोपलों को रुपये मेजे। यही नहीं विलक श्रपने व्याख्यान में इन मीपलों के कामों का धार्मिक आड़ में समर्थन किया। गर्ज़ यह है कि हिंदू राजनैतिक नेता तो "श्री मालवीयजी" पंजावकेसरी "लाला लाजपतरायजी" "श्री जयकर" "श्री मुंजे" श्रादि की छोड़ कर वाक़ी सब दबते हैं श्रीर उफ तक नहीं करते। परन्तु मुसलमान राजनैतिक नेता एक न एक वात निकाल कर यह अवश्य सिद्ध कर देते हैं कि वे अपनी किसी वात पर न लर्चेंगे श्रीर न धार्मिक मामलों में समग्रीता करेंगे। परन्तु इन्हीं असमानता के भावों पर वे चाहते हैं कि हिन्दू उनसे दव कर रहना चाहें तो रहें। रही यह वात "मलकानी की गुद्धि से क्रीमी इत्तहाद की भक्का पहुंचा, कांग्रेस का काम ढीला पढ़ गया और इसकी श्रशी श्रावश्यकता न थी इससे देश को बड़ी हानि हुई। इस समय शुद्धि का काम रयगित कर दिया जाता। धीवे दिन ठहर जाते। स्वराज्य लेलेने देते फिर संब ग्रुछ ठीक हो जाता"। हम उपरोक्त लेख से सिद्ध करचुके हैं कि मलकानों की शुद्धि से काम ढाला नहीं पढ़ा विलेक उससे स्वराज्य की जड़ें मज़वूत होंगी। कांग्रेस का काम शुद्धि के कारण ढीला नहीं पड़ा। कांग्रेस प्रत्येक की श्रपने धार्मिक विचारों में सुदृढ़ रहने का उपदेश देती है। फांग्रेस फभी नहीं फहती कि किसी के धार्मिक विदारों को अनुचित तौर पर दबाया जाने। मलकानों की

क॥

वस राम०

ाम राम०

गरे,

ाम राम०

म राम०

शुद्धि पर तो मुसलमानी श्रखवारीं ने पकता ट्रटने का भूंटा बहाना वताया है। जो लोग यह कहते हैं कि यह समय शुद्धि के लिये उपयुक्त नहीं है उनको श्रीकर्मवीर शहीद खामी श्रद्धानन्दजी महाराज ने उचित उत्तर यह दिया था कि ''यदि यही समय उपयुक्त नहीं तो कौनसा समय उपयुक्त हो सकता है ? कौन ग़ारंटी इकरार करता है कि फिर मुस-लमान विरोध नहीं करेंगे ? शुद्धि तो जय कभी श्रारम्भ होगो तभी विरोध खड़ा होगा। इसलिये यही सबसे उपयुक्त ज़मय है।" जो भोले भाई यह फहते है कि गुद्धि सभा स्त्र-राज्य से विरोध करने वाली संस्था है। या श्रक्तरेज़ों ने हि-न्दू मुसलसानों को लड़ाने को यह कार्य्य श्रारम्भ कर दिया है, उन्से हमारा नम्र निवेदन है कि यह उनका भ्रममात्र है। श्रुद्धि करने वाले स्वराज्य के विरोधी नहीं है। नीकरशाही के अन्यावों से सब ही भारतवासी नाराज़ ख्रीर दुसी हैं। कीन नहीं चाहता कि सरकार काले गोरे के भेद की मिटा कर सवको समानता के अधिकार दे ? नमक पर कर लगने से कीन ख़ुश है ? फीजी खर्च में करोड़ों रुपये व्यय कर भारत को भूखों मारने की संकीर्ण नीति के सवही घोर विरोधी हैं। ने कस्रों को विना मुक्रहमा चलाये जेल में दूंसने वाली तथा वीर सिक्खों श्रकालियों के साथ श्रन्याय करने वाली ख़रकार को नीति का कीन समर्थन करेगा ? कीन्सिलों और असेम्बली की सब ही बच्चों का खिलवाड़ तथा वाद-विवाद कलव मानते हैं। अपनी मात्रभूमि को स्वतन्त्र करना सब न्नाहते हैं। जो जी उपाय देश के हित के लिये राष्ट्रीय महासभा ने निश्चय किये हैं उनमें यथाशक्ति यथाक्चि सब को सहायता देनी चाहिये। प्रतन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता कि शुद्धि के

भागोस शक्ति : भेजा गर। वर्नेह मुन्तर हुवे प्रवेश दिए स्वरू कि बहु शृद्धि इन्हें बहु े स्वीहिश्रुदि से त स्तायं क्षांत्र है। है। संगरन संगन गाना है 48 BUS 824 824 " अपनी दिन्ने के हुई संसाम के हात है काल है मुसतान हार्यो हे हैं है श्रीरशहा की नार् निकार पार्टी बादे सम ग्राँड के अन वात हरते हैं और नहर ! मतान्तरी । यहंग कारी विखाम है। एउ। को वह दताने हैता हुए हुं गरिं। हा द्वा देव र के विद्धार कार्य हैं अवसर पर वह हा है। उन विरुद्ध प्रयोवि के हिन् है तो ऐसा क्यों हा? है! हः IR, नेम जितन हिन्दू वर्ग है है राज्य यह नहीं कि हम हिन्द्र करन सहै। स्मात विहर के दिन विर्वमायंत्र हम करें निर्दे हैं।

}

रिवेदहता इटनेशस द हरने हैं विश्वन े इनकी धोकनेती हो र्श्वित उत्तर पर ति ११ हो इतिमास्तार्ट ^ हर हरता है हि कि इन दे तो इर रही हत मानचे घरा सारे वह रते है कि रुदि सात न न है। य बहुरंजें नेति कार्य करन का कि के यह उददा मननाम है। रेवी नहीं है। नीस्टर्स नं नारा द्वीर दुत्तं है। तिहिन्दं के कित हे ! कम पर कर ताले रोहोरायेव्यक्रशाव ह सुवहीं होर विरोधी है। डेत में दंसने वार्त क्या चाप हरने वाली सरकार र्चीन्ततों स्रोर शतोग्दर्ग वाह-विवाद क्लब माले अ ना सब झाइते हैं। डो ( हासजाने निश्चप किं ) / महागृता हेनी चाहिये। ने सकता कि श्रुद्धि है

कांम को वन्द कर दिया जाय। या श्रुद्धिसभा को चन्दा न भेजा जाय । वल्कि मुसलमानों के श्रजुचित विरोध को देखते हुये प्रत्येक शिंखा स्त्रवारी हिन्दूमात्रं का धार्मिक कर्त्त व्य हैं कि वह शुद्धि श्रान्दोलन में तन, मन, धन से संदायता करे। क्योंकि शुद्धि से हिन्दूसंगठन होगा और हिन्दूसंगठन से स्वराज्यं प्राप्ति में हमें बहुत सहायता मिलेगी। विना हिन्दू-संगठन स्वराज्य स्वप्नवत् है क्योंकि जिस जाति श्रीर देश के २२ फरोड़ आदमी असंठित जात पांत के चन्धन में पड़े हुए श्रपनी क्षियों श्रीर वचीं तक की संहायता न कर सकें वे **ईवराज्य को भी नहीं क़ायम रख सकते। यह तो हमारा हमारे** मुसलमान भाइयों से प्रेम है कि हम शुद्ध कर उन्हें शीर श्रीर शक्कर की तरह मिला रहे हैं। कुछ नेशनलिस्ट कांग्रेस-पार्टी वाले इस ग्रुद्धि के आन्दोलन के खएडन में एक विचित्र बात फहतें हैं श्रीर वह यह है कि "हम तो छोटे २ मत मतान्तरों व धार्मिक भगहों में नहीं पड़ते। हमारा तो विश्वप्रेम हैं।'' परन्तु इन विश्व प्रेम की दुर्हाई देनें वालों की यह दलीलें केवल इस शुद्धि के लिये ही काम में लाई गई हैं। हम पूछते हैं कि बीबी "च्यूरोकेसी" नौकरशाही के विरुद्ध यह अप्रीति फैलाने में क्यो तत्पर रहते हैं ? अपने श्रवसर पर यह कह जेल जाते हैं कि श्रन्यायी सरकार के विरुद्ध अप्रीति फैलाना इमारा कर्च व्य है। जब विश्वप्रेम है तो ऐसा क्यों कहते हैं ? हम भी यही कहते हैं कि विश्व-प्रेम जितना हिन्दू धर्म में हैं उतना कहीं नहीं। परन्तु इसके अर्थ यह नहीं कि हम हिन्दू, मुसलमान या ईसाइघीं के अन्याय की सहें। हमारा वैदिक-धर्म हमको उपदेश देता है " क्रएवन्तो विश्वमार्य्यम्" हम सारे विश्व को आर्य बनावें। और वैदिक

क्रा

ाम राम०

ाम राम० 🐧

गरे,

ाम राम्

म राम०

धर्म संसार के सुख के लिये ही विश्वप्रेम को दिए में रख-कर मनुष्यमात्र को आर्य बनाने का उपदेश करता है। हमारा धर्म हमारी मात्भूमि तथा मातृशाषा को प्रेम करने का उपदेश देबा है। परन्तु मातृभूमि का प्रेम, हमारे धर्म की श्राहायें मानकर मुसलमानों को हिन्दू वनाना, हमारे विश्वप्रीम का वाधक नहीं हो सकता। किसी धर्म के मानने से यह कोई नहीं कह सकता कि यह विश्वप्रेम का शत्रु है। धर्म ईश्वर-पदत्त है और इस कारण मनुष्यमात्र के लिये है तो उसे किसी खास फ़िकें में राजनैतिक ध्येय से बांध रखने के लिये कहना निरी मूर्खता है। हिन्दू धर्म की कुछ लोगो ने संकुचित कर दिया था। परन्तु परमात्मा की श्रपार कृपा व महर्षि दयानन्द की दया से शास्त्रों को समभ कर हिन्दू धर्म के द्वार श्रव सव के लिये खोल दिये गये हैं। जन्म के ईसाई मुसलमान हज़म होने लगे हैं श्रीर इससे हिन्दू धर्म का गौरव चढ़ा है। इस कारण प्रत्येक आर्य हिन्दू का कर्ताव्य है कि शुद्धि के कार्य में जैसे हो वैसे सहायता दें। स्थान २ पर चन्दा एकत्र किया जाय। गांवों के नीमुसलिम भाइयों को कथा में विठाकर हिन्दू धर्म का महत्त्व दर्शाया जाय श्रीर सव शुद्धि के लिये स्वयं-सेवक वनकर शुद्धिचेत्र में पहुंचें। हमें श्राशा है कि कर्मवीर हिन्दू आर्प भाई इस सुवर्ण अवसर को हाथ से न जाने देंगे और यदि ऋषियों श्रीर मुनियो का पवित्र रुधिर उनकी नसीं में घढ़ रहा है तो वे वैदिक सत्य-सनातन हिन्दू धर्म पर वितदान होने के लिये सदा तैयार रहेंगे श्रीर हिन्दू धर्म में पाचनशक्ति घढ़ा कर हिन्दूथमं की दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति 🦟 करेंगे। साथ में हो गुद्ध हुए शाह्यों का भी कर्सव्य है कि वे उनर स्वानीं में शीव्र पहुंचें जहां २ ऋभी श्रुद्धियां नहीं हुई हैं।वृन्दाः

वन के आत्समोतन के पश्च में शंका न रहनी चाहिये हि नहीं मिलावेंगे" अब तो उन्हें रोटी बेटी का संबद्ध अस्व अध्यक्ष सुद्ध होकर आरत में अवृत्त होना चाहिये।

भलग हुवे नो तुन्तारे मन से विठाओं पहलू में प्यार इरहे सकात नफ़ात का नह से /

ं द रसोई हायों से उनके खक्रों,

`

( 239 )

न्त्रें हो हो हैं। रत्या दला है। ह : जोंक संनेश ले इन्ते को हो हाँ न् रा, इसारं निवरेश 🛶 ने के सतने से पहरे **बारप्रदेशियं**कि इतिहें है ने लेलि प्रामे हिले क मिनों ने मंजुनित श हराय महर्षितन न्द्र प्रति हे हार हरता ... र्दिनरं मुस्तकत् हर्व हा गरिव गुर्व है। ह 是作成家城 क बता एक कि को क्याम किय स्वर्गीहं हेतिवेता न्या हिंदिको डाय से मजाने की ही कीर बन्हों वसी हैं हिन्दू धर्म पर शिला ए न्दू धर्म में पावनशिंह (

गत बीगुनी हरी / ) रिक्तिय है किवेगी यो नहीं हुई हैं। हुनी はぬです

वन के आत्सम्मेलन के पश्चात् श्रय ज़रा भी किसी के दिल में शंका न रहनी चाहिये कि 'राजपूत तथा श्रन्य हिन्दू हमें नहीं मिलावेंगे" श्रव तो उन्हें सब उत्सुकता से मिला रहे हैं। रोटी वेटी का संबंध प्रसन्नता से खोल रहे हैं। श्रत: उनकी धड़ाधड़ श्रद्ध होकर भारत को शोध हो श्रार्थभूमि बनाने में प्रवृत्त होना चाहिये।

झलग हुये जो तुम्हारे मत से, कमी थे माई तुम्हारे सचे। विठाझो पहलू में प्यार करके, गले से अपने लगा २ कर॥ मकान नफ़रत का जड़ से ढाझो, ग्लानि मन से "फिदा"

रसोई हाथों से उनके खात्रों, घरों में अपने विठा २ कर ॥

का।

ाम राम०

1

ाम राम० गारे,

ाम राम०

ाम राम०

ý1,

### <sub>श्रोशम</sub> शुद्धिचन्द्रोदय **नवम** ग्राष्ट्याय

श्रोरिम् ईसा महमदीयानां मायाजालं विभेदयत् । श्राय्येरक्वातुसं सिक्वं शुद्धिचकं प्रवर्तताम् । [श्राय्यं]

श्रोरम् श्रन्थध्वं दैन्याय कर्मणे '
कसम है वेदों की तुमको वीरो, जरा िक्ककना न धर्मवीरो ।
शुखालिफ़ों को शिक्किस्त देदो, सिपाहे बूहां चढ़ा २ कर ॥
ज़रा सुजाश्रत से काम लो, वर श्रायेगा वस इसीसे मतलब।
गिरंगे सिज़दे में श्रोरम् के सब, सरों को श्रपने सुका २ कर ॥

धुद्धि चलंहर रंग

the first the first that A SP ANTINA धुद्धि-चन्द्रोदय ;ॐ गुजरात में मोलसर्वीमों की ४४४४४४४४४४४ मुन्न किये जा रहे हैं। जीवणी तरफ शुद्ध हुम दुनाद्रा दुबौर श्रीमाम् हा॰ मिनसिहजी कुर्सी पर विधानै रहे पम राम० द्य ाम राम॰ ै गरे, याय ाम राम० ीम राम० गतं विभेद्यव्। हं प्रवर्तजाम् । [ब्रावी] मंखे कक्ता न धर्मवीरो स इसीसे मतलक। पने कुका र का॥

() आर्यंसभ्यना हा प्रिय माठाफ्री, हेर्न्स ही सब संसार को मुखं विना देश हा हन्सा ह जब तक एस सम्बद्धा ह पर प्राची भारत होता ग्रन्थ श्रापंतमता हो मनहरू के राज आतानि स केन को चोर हे होतो हो हरत शतको, बुद्रांत्वा, प्रतिहत्त सम्यता हो हुई स्तर रामकात में सब बड़ा एटं व राजा हिबो दूसरे रह हो उन रावच को मारकर किया है पुरुष पर-स्रो हो हुतं रें ता का स्रोत के है। उद्दे क् मता है तो मनुष्य पर हो निये मताव है। सि एना फ़ीलाना बाहते हैं। युरा के महात् युद्दे हैं हैं . इस महातिवाद और सार्वादे हैं . इस अरु।वनार् आर प्रान्त । व इसलिये सामियक गुर्वे होते । और इसलामी सम्यवासी वहां ही मार हुट श्रीर करेगार

\*,

-

#### आर्च्यसभ्यता का महत्व और शुद्धि

विय मातात्रो, देवियो तथा भाइयो! श्रार्य्यसभ्यता ही सब संसार को सुस्री करेगी । इस सभ्यता के फैले - ) विना देश का कल्याण होना नितान्त श्रसंभव है। जब तक इस सभ्यता का राज्य रहा सारे पृथिवी तल पर प्राक्षी अपना जीवन श्रानन्द श्रीर सुख से बिताते थे। श्रार्थ्यसभ्यता की सलक देखनी हो तो उपनिषद् में ''केकयदेश'' के राजा"श्रश्वपति'' की घोषसा पढनी चाहिये।यह राजा डके को चोट से ऋषियों की कह रहा है कि मेरे देश में कोई चोर, शरायी, जुम्रारिया, भविद्वान् वा व्यक्तिचारी नहीं । इस सम्यता की कुछ भलक रामायस में रामराज्य में मिलती है। रामकाल में सब प्रजा सुखी श्रीर सुप्रसन्न थी। कोई वलवान् 😤 राजा किस्रो दूसरे देश को गुलाम न चनाता था। इसके लिये रावरा को मार कर विभीषरा को राज्य देना स्पष्ट प्रमास है। कोई पुरुष पर-स्त्री को बुरी दृष्टि से न देखता था। आर्य्सम्य-ता का स्रोत वेद है। उसमें प्रशु और पत्ती तक पर श्रत्याचार मता है तो मनुष्य पर तो श्रत्याचार करना ही श्रार्थ्य के लिये असंभव है। इसी पित्र सभ्यता की हम संसार में फैसाना चाहते हैं।

यूरिप के महान् युद्ध के पीछे यूरिप देश के बड़े २ विद्वान् इस प्रकृतिवाद श्रीर स्वार्थवाद की सम्यता से दुसी हैं। इसिलिये सामियक यूरोपियन सम्यता तो शान्ति नहीं दे सकी श्रीर इसलामी सभ्यता भीशान्तिप्रद नहीं। यह सभ्यता जहांगई वहां ही मार कूट श्रीर श्रत्याचार बढ़ा। इस सभ्यता से तंम का।

तम राम०

ाम राम०

सारे,

ाम राम०

म राम०

ĸ

श्राकर स्पेन वालों ने नी सी वर्षों के निरंतर यज से इसे वाहर भकेल मारा। आज कल टर्की और मिसर देश भी इस इस-लामी सभ्यता से श्रपना पक्षा छुड़ाने का यस कर रहे हैं। टकीं तो वहुत सीमा तक छूट गया है। मिसर भी आने चाले २० वर्षों में वहुत कुछ मुक्त हो जावेगा। श्रफगानिस्तान के लोग भी कुछ २ हिले हैं। सारांश यह कि भारत को / छोड़ बाहर के मुसलमान भी श्रपनी सभ्यता से सन्तुष्ट नहीं। श्वब ही वाहिर के मुस्लिम राज्यों में राज्यीयता की लहर वह रही है। तुर्कों ने फारसी श्रीर श्ररवी शब्दों का विदिष्कार कर अपनी भाषा राष्ट्रीय वनाई। स्वयं अरवो ने सन् १६१६ में तुकों से विद्रोह कर खिलाफत पर गहरी चोट लगाई श्रीर श्रव विचारे खलोका को स्वयं तुर्कों ने निकाल फेंका। श्रर-वियो के राष्ट्रीयता के भाव "नजीव श्रजरी" नामक श्ररव की सन् १६०६ में लिखी पुस्तक "अरव राष्ट्रकी जागृति" से भ स्तीभांति प्रकट होते हैं। श्ररव के मुसलमान राष्ट्रवादी तुर्की सलतनत को अपने यहां से मिटा देना चाहते थे और महा-युद्ध में वे सफल भी हो गये। "इन्नसऊद ने वहे ज़ोरोंसे मक-बरे तोड़े श्रीर श्रव मुसलमानों के मका शरीफ तक से कब्र-षरस्ती श्रीरमकवरापरस्ती को नेस्तनावृदकरना चाहता है।

"गाज़ो मुस्तकाकमाल पाशा" ने इस्लामी पर्दे का रिवाज उठा दिया श्रीर पांच वक्त की नमाज़ उठाकर २ वक्त की न माज़ कररी। ईरान में सन् १६०८ से राष्ट्रीय लहर ज़ीरों से खल रही है श्रीर लोग इस्लामी धर्म छोड़कर बोलश्विक धर्म के श्रजुयायी वन रहे हैं। मिश्रो लोगोंने तुकों की मुसलमानी हुकूमत कभी नहीं चाही श्रीर न चाहते हैं। बहिक वे इतने

राष्ट्रीय हो गो है हि हैंगाँ । कर तुकों को मोर्गिया । जित निश्र में ग्रह गर्फेंट -्र कि पार्श माँग्डों ने क्षेत्र देने हैं। और देखार ने प्राः। मानों ने झाने चर है हैंद सन्दे वं नीवे दर्शा रंग वनकर कार्र का में हैं। श्रपना मुखनमार्त रण हुँ एहर प्रजातन्त्र वाही बनहर रूप् राष्ट्रीय साहे हे हमें के हो के वावार्त मुम्मन दें हुन छोड़कर एउँ बानिएस पर 🏖 भारत हे मुनन्द संस्कृत से फायहा न उद्दाहर प्रकृति मुसलमानिहरू बराहे हैं। ही अब इस्ताम हो १६३ हैं है कि प्रारतान मुनदन राहरू नाव रहे हैं। इस्तु हर होता कि "प्रती: कि मार इनके मनी में भारती है है करें।"सर्वेतिक स्मान वीत प्राणीं वे बहुत हा है है े रामानन्, माउन, हुइ कि कती तेपश्हादुर, पनिराम हेर्ने म्हान राम, रामचन्द्र, घटनन्द्र कन्त् ि निरंतर यह है है; ीर मिमर देश शास। ाने का यद्ध कर रहे। या है। मिसार्भा--हो जावेगा। प्रक्रातिनं .... नारांश यह कि शालं ी सम्यता से सनुहर्द राष्ट्रीयता की तहा वी शदों का विष वयं ऋत्वों ने सन् ॥ गहरी चोट लगांद ने निकाल फैंका। ह श्रजरी 'नामक श्रल् राष्ट्र की जागृति" हेर् तलमान राष्ट्रवादोड् ना चाहते थे श्रीरमा द ने वड़े ज़ोरोंसे मन श्ररीफ तक से छ

į

ह्लामी पर्दे का रिवा ग्रकर २वक्र को<sup>इ</sup> ष्ट्रीय लहर ज़ोतें है कर वीलश्विक धर्म कों की मुसलमार्व १ हैं। विक वे हते

वूद करना चाहता है।

राष्ट्रीय हो गये हैं कि ईसाई श्रीर मुसलमान दोनों ने मिल-कर तुर्कों को खदेड़ दिया। नाना दलीं श्रीर धम्मीं के विभा-जित मिश्र में श्रव राष्ट्रीय लहर के कारण इतनी एकता है कि पादरी मस्जिदों में श्रीर मौलवी गिजों में व्याख्यान देते हैं। श्रीर ईसाइयों ने श्रपने "क्रास के चिह्न" श्रीर मुसल-मानों ने अपने "चांद के चिह्न" को छोड़कर एक ही राष्ट्रीय भाष्ट्रे के नीचे एकत्रित होकर "जागलूल पाशा" के श्रानुयायी वनकर कार्य्य कर रहे हैं। चीन में भी मुसलमान चीनियों ने श्रपना मुसलमानी पन छोड़कर श्रपने बौद्ध भाइयों के साथ प्रजातन्त्र वादी बनकर डाक्टर "सुनयतसेन" के साथ एक राष्ट्रीय भएडे के नीचे चीन को श्राज़ाद करने को लड़े। रूस के तातारी मुसलमान होते हुए भी सब मुसलमानी धर्भ की छोड़कर पक्के बोलिश्वक धर्म के ब्रतुयायी बन गये। परन्तु भारत के मुसलमान संसार के मुसलमानी की इस राष्ट्रीयता से फायदा न उठाकर धर्मान्ध हो रहे हैं। भारत में भी लाखों मुसलमान हिन्दू बन रहे हैं। वास्तव में इनके प्रन्थों के श्रवुसार ही अब इस्लाम की १४ वीं सदी आगई है। परन्तु अफ़सोस है कि भारतीय मुसलमान किसी और की कठपुतली बन कर नाच रहे हैं। अस्तु, हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि "प्रभो ! इन भारतीय मुसलमानों को श्राप भारतीय बनावें, इनके मनों में भारतीय सभ्यता के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न करें।" सब से शिरोमणि इस श्रार्थ्यसभ्यता की रचा के लिये प्रा-चीन श्राय्यों ने बहुत श्राहुतियें दी हैं। शंकर, कुमारिल, महावीर, रामानन्द, माधव, तुक्काराम, नामदेव, नाभा, गुरु नानक, श्रजु न, तेगबहादुर, मतिराम, गोविन्दसिंह, द्यानन्द, हकीक्रत, लेख-राम, रामचन्द्र, अद्धानन्द्र श्रादि श्रनेक महापुरुषों के नाम

क्री

ाम राम०

ाम राम०

गरे,

ाम राम०

ाम राम०

यहां उन्ने सनीय हैं। ये सब उपरोक्त महानुभावं हर प्रकार से श्रिपंनी श्रार्थिसभ्यता की रक्ता करते रहे हैं। उन्हीं महापुरुषों की छपा से इतने २ श्राक्रमण होने पर भी यंह आर्य्य साति घचो है।

इस समय शारत में जो फसाद और भगड़े हैं वास्तय में रें सम्यता के भगड़े हैं। ईसाई और मुसलमान लोग अपूर्ष श्रीर विदेशी सम्यता को शारतीयों में मुसेड़ने का यता कर रहें हैं। इसके मुझावले में आर्य्य लोग डटे हुए हैं कि हम इस श्रिशानित फैसाने वाली सम्यता को यहां नहीं फैसने देंगे, यही भगड़ा है और कुछ नहीं।

विदेशी सभ्यता प्रसारकों को इन्छं हह तक आरत में प्रविद्धा आपन में प्रविद्धा सफलता भी हुई है। इन्हों ने कई करोड़ अरतीयों को विदेशी सम्प्रता प्रसारकों की जो सिंह सायत दे विदेशी सभ्यती प्रसारकों की जो सिंह सायत दे विदेशी सभ्यती प्रसारकों की जो सिंह सायत दे विदेशी सभ्यती अपनी श्रुटि से हुई है। उनकी सभ्यता की विशेषता से नहीं। जब आर्याजाति में श्रुटियें हट जावेंगी तो कोई भी सभ्यता इसकी इंच अर भी पीछे न श्री में पार भे नार भी पीछे न हटा सकेगी।

उपाय—आरत की जितने भी रोग लगे हैं उन सब की हलाज पांच चीज़ें हैं—हिम्द्संगठन, शुद्धि, दिलतोद्धार, बालं-विध्वविवाद तथा गुणकर्मानुसार विवाद । इन पांच संजीवन चूटियों के प्रयोग से यह श्राय्यं सिंह जागा हुआ; अपनी ४४ करोड़ भुजाश्रंसि फिर सब विधर्मियों, को हज़म कर आवेगा।

इन पांचों में शुद्धि का चक्र सुदर्शनचक्र है। इस चक्र से ही

राज्य है। शृदि शार्मक निरुद्ध । सब्हें। बढ़ि २२ करोड़ का में ने स्रोतेज़ित का जीवन निरुद्ध है है

हें स्वास्त्र है ये, शंहर "गुरू हैं दोन है पद्र मगनन् पड़न हैं तोत नाम लेहर हृद्य का मैन हमें हैं हैं गंगा, कलमत-दर्श हैं असी शह होगा, आपस में प्रेन हैं विश्वे का सायन, इक संगठन हैं विश्वे का सायन, इक संगठन हैं विश्वे का सायन, इक संगठन हैं विश्वे का सायन, से कटहरण हैं कु लेता में पे पहर असी नने प्र लेता में पे पहर "यह फेटांप", विश्वे हमें की इक सानो हिरण



( २०३ )

महानुतार्व हरे गताः । रहे हैं। क्यों बातुतं रहे भी यह बार्व हरें।

200 EN EN

भारत का कल्याण है। शुद्धि श्रार्थ्यजाति का पक्का किला है। यही राम बाण है। यदि २२ करोड़ श्राय्यों ने इस चक्र को श्रापना लिया तो जाति का जीवन निश्चय है। कवि ने ठीक

मीर भगहे हैं वाला में र मुसरमान तोग आ र पुरोड़ने का क्ला करों हुटे हुए हैं कि हम हैं यहां नहीं फ़ैबने हैं। वेदों का वाक्य है ये, शंकर "शरर" है शुद्धि।
यह पेम का है मन्दर, भगवत् सदन है शुद्धि॥
गोपाल का नाम लेकर, हृदय का मैल घोलो।
यह धर्म ही है गंगा, कलमल-हरण है शुद्धि॥
हृदय जो शुद्ध होगा, धापस में प्रेम होगा।
है जन्नति का साधन, इक संगठन है शुद्धि॥
है जिसके मन में शुद्धि, उसको क्लेश क्या है।
संतापताप-मोचन, संकटहरण है शुद्धि॥
टुनिया में ऐ "शरर" यह फैलायेगी जजाला।
वेदों के सूर्य की इक मानो किरण है शुद्धि॥

कुछ हर तक आतः हिंदे रोह भरतीयों को किंदे रतो प्रसारकों ही वें अपनी शृटि से हुई हैं। जब आव्यजाति में बीते की देन भर भी पीते

रोग लगे हैं ज सह हैं। एटि, दितितोदार बहें। शह। इन पांच संज्ञीत जागां हुआ; अपने छें। तो हज़म कर बांगा। चक है। इस चक्र हें।

क्रा

ाम राम०

भ राम० रि,

, म राम्

**उ राम**े

, 44

3,12

श्री३म्

## शाहि चन्द्रोदय शास ग्राध्याय

### हिन्दू मुश्तिम-ऐक्य स्वराज्यवादी और शुद्धि

चीडरो ! कोशिशें सव आपकी होंगी बेकार । अहले इस्लांम की गर अक्ल सुधारी न गई ॥

मुभे उन स्वराज्यवादी हिन्दुश्रों पर दु:ख होता है जी स्वराज्य के नाम पर या हिन्दू मुस्लिम पेक्य के नाम पर शुद्धि का विरोध करते हैं। स्वराज्य में सब से पहिली श्रावश्यका स्वदेशप्रेम की है। मुसलमानों में स्वदेशप्रेम बहुत ही कम हैं वह मुसलमान जो रात दिन श्रंगोरा श्रीर श्ररव की श्रोर टकटकी लगाये वैठा है वह कैसे सच्चा देशभक्त हो सक्ता है। वह मुसलमान जो दिन में ४ समय विदेशी काबे की श्रोर सिर सुकाते हैं वह भारत के लिये कब मर मिटेंगे? वह मुसलमान जो श्रारतीय पोशाक छोड़ कर तुकी टोपी पहिनता है, विदेशी तुकी को रात दिन नक्तल करता है, विदेशी श्ररवी भाषासीखने

में श्रुपता सारा मन्द्र 🕶 🛧 तीय राष्ट्रितनंत्हर्नं रग को हमारे पूर्वत इनने एँ-भारत में हारे उन हो : , ) के श्रमायों महता हुत है 'तयारानतीवर बन रहा हा को बरावर प्रमेशन देश इतिहास हो मन हर हु रू यत को सम्ला में ने हुने कर्म से हों( स्वयूक्त च्य के पींचे तह हुए एनं स्व सहकर चुरहन है कुट वालगढ् हाक एक स्थित रहे और पन्टर्न नोद्सरों को प्रानं क्रांत वित नहीं रह कहे। हुन् , , वाता दोनों ही हमारे राज्ये है कायर जुन्म सर्न द्वे हुन्त येदि सराच्यात् नेता हिन्द रहने का उपरेश हरते होते के नीकरणाही है चुर्स हुए हुन्दे बही नहीं विक प्रमान हैं। श्रादी हो जारंगे क्योंह काफिरी पर जुला करने हा हु क्ती, जो हमसे अधिक रहते द

١

स्वराज्यवादी री होगी बेजा। र सुधारी न गई।। पर दुःग होता है है स देख के तत पड़ी रं में पहिलो आगार रिश्चीन बहुत ही करें हिंद ब्राम भी हो चारेगमक हो सत्। चित्रमी हावे की मोर्कि निद्रेश पर पुस्ताल होंगे को परितवा है कि विदेशी घरची भागहीं

में भ्रापना सारा समय लगाता है वह कैसे सचा स्वदेशी भार-तीय राष्ट्रनिर्माणकर्ता वन सक्ता है ? राष्ट्रनिर्माण की पदिति को हमारे पूर्वज जानते थे तब ही तो वे जो विदेशी हूण श्रादि भारत में श्राये उन को वरावर दिन्दू वनाते रहे। हम ऊपर के अध्यायों में बता चुके हैं कि जब तक हिन्दुओं में धार्मिक तथाराजनैतिक वल रहा तव तक वे विदेशियों या श्रनाय्यों को बराबर धर्मदान देकर श्रपने श्रन्दर मिलाते रहे। श्रब प्राचीन इतिहास को भूल कर आज कल के मुसलमानी और ईसाइ-यत की सभ्यता में पत्ते हुये हिन्दू नेता कहने लगे हैं कि धर्म कर्म से कोई मतलव नहीं, स्वराज्य चाहिये। ये भोले स्वरा-ज्य के पीछे लट्ट हुए आई भूल ऊति हैं कि मुसलमानो के जुल्म सहकर चुप रहने से कदापि स्वराज्य नहीं मिलेगा, क्योंकिसि-द्धान्त यह<sup>ें</sup> है कि संसार का प्रवन्ध धर्मानुसार श्रीर न्यायानुसार 'तब ही स्थिर रह सका है' जब प्रत्येक मनुष्य श्रपने हक पर स्थिर रहे श्रीर धर्मानुकृत श्रपने कर्त्तव्य का पालन करे। जो दूसरों को श्रपने श्रधिकारों पर हस्तच्चेप करने देते हैं वे जी-वित नहीं रह सक्ते। जुल्म करने वाला श्रीर जुल्म सहन करने वाला दोनों ही हमारे शास्त्रों में अपराधी हैं, क्योंकि निर्वल कायर जुल्म सहने वाले पुरुष-समाज को पतित बना देते हैं। येदि खराज्यवादी नेता हिन्दुओं को मुसलमानों के जुल्म सहते रहने का उपदेश करते रहेंगे तो प्रतिफल यह होगा कि वह नीकरशाही के जुल्म सहन करने के भी आदी हो जाँयगे। यही नहीं विलक्त मुसलमान भी नौकरशाही के जुल्म सहने के श्रादी हो जावेंगे क्योंकि मुसलमान सोचेंगे कि जैसे हमे हिन्दू काफिरों पर जुल्म करने का अधिकार है वैसे ही नौकरशाही को, जो हमसे श्रधिक वलवान् श्रीर बढ़े हैं, हम पर जुल्म

का।

्राम राम०

राम०

करने का श्रधिकार है। इसिलये जुल्म सहना और जुल्म करना दोनों अयंकर पाप है। और हिन्दू संगठन कर कर जितना शीध मुसलमानों के श्रत्याचारों से हिन्दुओं की यचाया जावे उतना ही श्रच्छा है। हिन्दू भाइयों को स्मरण रखना चाहिये कि उनको जल्दी या देर में दो ताक्रतों से मुकावका करना है। इसिलये यदि श्रपनी उन्नति चाहते हैं तो हिन्दुओं को भी दिलतों पर श्रत्याचार करना यद करना चाहिये। जो जाति ऊंच नीच का भाव रखकर श्रपने छोटे भाइयों पर श्रत्याचार करती है वह श्रवश्य ही रसातल को जाती है। जिस धर्म में गिरे हुये को उठाने की शक्ति न हो, मूले हुये को सत्यमार्ग दर्शाने की शक्ति न हो, पिततों को उद्धार करने की शक्ति न हो, शुद्धि कर दूसरों को श्रपने घर में श्राने देने की ताकत न हो वह धर्म, धर्म कहलाने का श्रधिकारी नहीं। सुभे उन हिन्दुओं पर दया श्राती है जो मुसलमानों की इस धमकी में श्राजाते हैं।

"हम सदा से तबलीग करते रहे हैं तुम शुद्धि करने की नई चाल चलते हो, हमारे वरावर वनते हो। उससे ख़्दामख़्दाह भगड़ा पैदा होगा श्रीर स्वराज्य में रुकावट पैदा होगी"। जो कंग्रिसी हिन्दू नेता उपरोक्त धमिकयों में श्राक्तर शुद्धि व हिन्दू-संगठन को बंद करने की सलाह देते हैं उनकी हम यह उत्तर देते हैं—"महाशय! यदि श्राज़ादी श्रच्छी चीज़ है तो सारी जंजीरीं को काट देना चाहिये। सब को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिये श्रीर यदि मुसलमानो की गुलामी में चना रहना चाहते हो तो श्रंग्रेजों की गुलामी से इतना क्यों हरते हो ?" बहुत से मेरे स्वराज्यवादी मित्र यह कहते हैं कि "हिन्दू धर्म तो

वीर्ष हो गया रहते हो मुस्तमान होजारा चर्ना राजनीतेक दला कार रचन्ये में यदि "कातमां न्य न्याने स्रोते "मोहमार् "या कर्ने स्रोत गतितीस हतेद दल स्रोरमानते तो हत हा कर्ने को है। हमारे क्लेड के क्लेड शारतम्मि को तेल में क्लेड

.

विचार और हता हो है. में है उतती हिसी में नहीं हुई और शानि फीन सरी हुई के सम्प्रता का मूलमन एए नेप्स

यस्त सर्वाति मृताति क्वेमृतेषु चामान त्या न हिर्दे

इस में वह मान स्तर है : सब प्राणियों को अपने वाद हता मात्र को समानाधिकार देने का हता १४

)

ना वद करना चाहि। अपने छोटे भार्गे र स्वातल को जाती है। शक्ति न हो, मुले हो पतितों को उद्घारको ा श्रपने घर में श्रानेही ाने का अधिकारी वही जो मुसलमानों की स

4/19 E,

> 1. E 1

ख़्म सहना और द्वा जीर्ग हो गया इसमें तो वल नहीं रहा इससे तो ईसाई हिन्दू संगठन कर ह मुसलमान होजाना चाहिये क्योंकि इससे बल आयेगा और रों से हिन्दुश्रों को क्वा राजनैतिक दशा श्रीर उलकरें सुलक्त जोयँगी। "सीता" के स्थान ह्यों को सार्य क्षा में यदि "फातमा" नाम रख लिया तो क्या हुआ? हमारे नाम के दो ताक्रतों से पुकार श्रागे 'मोहम्मद'' या 'श्रली'' लग गया तो क्या विगढ़ गया, हिंदू ति चाहते हैं तो हिन्न लोग तैंतीस करोड़ देवता मानते हैं, यदि ईसा श्रीर मोहम्मद दी श्रौरमानलें तो कहां का श्रनथं हो जाय" इत्यादि। इसका उत्तर यह है कि हमारी श्रंग्रेज़ों श्रोर मुसलमानो से लड़ाई सभ्यता की है। हमारे पूर्वजों ने श्रार्थ-सभ्यता की रच्चा के लिये इस भारतभूमि को लोहू से सींचा है। हमारे पूर्वज ईंट, चूने, पत्थर श्रीर नदी के लिये नहीं लड़े। उनका यह दावा सत्ये था कि श्रार्थ-सभ्यता के तथा हिंदूधर्म के सामने ईसाई श्रीर मुसल-मान तथा दूसरी विदेशी सम्यतायें कुछ क्रीमत नहीं रखतीं। जितना सत्य त्याग श्रीर सरलता हिंदू सश्यता में है उतना किसी सभ्यता में नहीं।

> विचार श्रौर कार्यों की जितनी स्वतंत्रता, श्रार्य सभ्यता में है उतनी किसी में नहीं। यदि संसार में कोई सभ्यता सुख श्रीर शानित फोला सकी है तो वह श्रार्थ्यसम्पता है श्रार्थ-सभ्यता का मूलमत्र इस वेदमंत्र में भरा हुन्ना है-

यस्तु सर्वाणि भूतानि श्रात्मन्येवानुपश्यति । प्रच्छी चीज़ है तो हैं स्मूलेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ यजुर्वेद अ० ४० ॥

> इस में यह भाव स्पष्टरूप से प्रकट कर दिवा गया है कि सच प्राणियों को भ्रापनी तरह जानी। इसारी सभ्यता में प्राणी-मात्र को समाजाधिकार देने का शाव है। Live and let live

देक॥

राम राम०

राम०

राम०

राम०

कावट पैदा होगी"। दे ॉ में श्राकर शुद्धि वर्ति हिं उनकी हम यह ब्ल तो पूर्ण धार्मिक स्वतंत्र हैं,

हें तुम शुद्धि करने की ब

हो। उससे खामला

की गुलामी में बना रहें। ता क्यों हरते ही !" ग्र हें कि 'हिन्दू धर्म हैं

का मूल स्रोत हमारी सभ्यता ही है। इस प्रकार की महान् सभ्यता के आगे वे सभ्यतापं क्या ठहर सकती हैं जिनमें विद्वान् थोड़ी सी तर्कशक्ति वा स्वतंत्र भाव रखने पर तलवार के घाट उतारे जाते हैं ? किसी ने ज़रासा धार्भिक भेद प्रकट किया और उसे "मुरिनद" वा काफिए कह कर किया और उसे "मुरिनद" वा काफिए कह कर क़त्त कर दिया गया। दूसरी तरफ़ श्रार्थ्यसभ्यता देखी जिस 📭 में वेद को न मानने वाले बुद्ध को भी श्रवतारों में गिन लिया गया है। इसका मुकावला संसार की कोई सभ्यता नहीं कर सकती। मुसलमान ईसाई होने से श्रार्य्य सभ्यता का हास हीता है। श्रीर उन्हें स्वर्णमयी भारतभूमि को छोड़कर विदेशी श्ररव, तुर्की भ्रौर पेलस्टाइन की श्रोर मुंह ताकना पढ़ता है। इस वास्ते सचा स्वदेशी स्वराज्य हिन्दूधर्म के प्रचार से है. ग्रुव्हि से है भ्रीर हिन्दूसंगठन से है। श्राय्यंसभ्यता के उदार से ही भारत का उदार है श्रीर श्रार्यसभ्यता के ह्रास से हो भारत का ह्रास है। इस कारण यदि सचा स्व-राज्य चाहते हो तो अपने पूर्वजों के समान मुसल-मान ईसाइयो को श्रद्ध कर कर उनको श्रार्थ्य सभ्यता सिखावी। इनके हृदय से कीमो स्कूलों में पढ़ा २ कर यह भाव हटावो कि "काफ़िरों को लूटना, मारना या उनकी श्रीरत छोनना धर्म है और स्वर्ग का द्वार है।" उनकी क़ुरानी शिचा जिसमें गिलमान हुरों, श्रीर शराव की नदियों का लोभ है ।वह इनके दिमाग्र से हटावी । इनमें भारत के प्रति प्रेम तथा भारत के वीर पुरुषों के प्रति अद्धा भीर भक्ति पैदा करो। 📜 विदेशी "झली" तथा चिदेशी खलीफाओं के स्यान में या "गाज़ी मुस्तका" की जय के स्थान में राम-कृष्ण की जय बोहाना सि-,खावी। इगको भारत के प्राचीन इतिहास पर अभिमान करना

सीसना चारिते। फ्रीन न्याँ हो। पहिनना सिवाती। कर्ने ६ ० तुकी मुननमान प्राप्ते र देने े हैं। पजुशास हे नुस्तर है, के मुसलगान दर्दे होते हैं द गोपालाचातं कृतं हर उप वादी प्राप्तों हे तर । त वित वह उपा देंग्रे के Swaral to Line And स्तान हो विच्या दे हैं है न्त सल मानं रो द हैं। वालों ने श्रीर गुम्बक्ते दिया। स्ताप्त र के कि कर हैंगे। हिंद होन्द्र के पेसी वार्तों से नरी हिन्द श्रीर मुसबमान तुनानं है के मोटे भेरा भी स्टाइन रहते हैं। इस चित्रहत हैं दा श्रीत वह अन तो हेरें मलावार, कोराः, व्यक्ताः अजमेर, तरहाता, तरे दे भानों दारा हो रहा है। हो है विरोध करते हुने पता है। दे वाला श्रीर बनाने के के पुल्पपाद सर्पराक्षी चनेन्द्र द

)

इस प्रकार की महत इर सकती हैं जिले तंत्र भाव रखने ग ने ज़रासा घामिं। 'वा काफ़िर कहरू रार्व्यसभ्यता देखो जि तारों में गिन तिया गर ोई सभ्यता नहीं ह र्वसभ्यता का हास होत में की छोड़कर किं र मुहताकना पह हिन्दूधर्म, के प्रचार है। आयंसयता श्रीर शार्यसमात है कारण यदि सबा ह जों के समान मुख र उनको श्रार्वसर् हलों में पड़ार का <sup>व</sup> त, मारना या उनकी घो तार है।" उनकी हैं शराय की नदियों का है । इनमें भारत के प्रति अदा भीर भक्ति वैदार्गी काओं के स्थान में या है / म रूप्ण की जय रोहर्न तिहास पर श्रिभावर्ग

. /

्सीखना चाहिये। श्रीर तुर्की टीपीके स्थान पर भारतीय पोशाक पहिनना सिखानो। क्योंकि स्वयं श्रफगानी, श्ररब, मिश्री या तुर्की मुसलमान अपने २ देशों की टोपियां (पगढ़ियां) पहिनते हैं। परंतु भारत के मुसलमान बेतरह विदेशी तुर्कों पर रीभे हैं। तुर्की में टर्की टोपी वाले को फांसी की सज़ा है पर भारत 'के मुसलमान टर्की टोपी पहिन कर इतराते हैं। मैं ''श्री राज-गोपालाचारी" श्रीर इसी प्रकार के श्रीर विचारों के स्वराज्य-वादी भाइयों से पूछता हूं कि जो श्रसहयोग काल में रात दिन यह व्याख्यान देते थे कि "Khilafat is Swaraj and Swaraj is Khılafat यानी खिलाफ़त ही स्वराज्य है श्रीर स्वराज्य ही खिलाफ़त है।" क्या श्राप श्रव भी वही सिद्धा-न्त सत्य मानते हो या विचारों में परिवर्तन श्राया है ? श्रंगोरा वालों ने श्रीर मुसलमानों ने तो खिलाफ़त का श्रन्त कर िदिया। क्या श्रव कांग्रेसी हिन्दू नेता श्री स्वराज्य का श्रन्त कर देंगे ? हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य केवल हिन्दू-संगठन से होगा। ऐसी बातों से नहीं कि तुम खिलाफ़त की गाय की रचा करो श्रीर मुसलमान तुम्हारी गोमाता की रचा करेंगे। महात्माजी के मोटे भैया "शौकतत्राली" गोहत्या की धमकी देते ही रहते हैं। श्रव खिलाफ़ेत की गाय की तो रत्ता श्रापने करली श्रीर वह अन्त भी होली। अब तुम्हारी गोमाता की रत्ता मलावार, कोहाट, सहारनपुर, मुल्तान, श्रागरा, कलकत्ता, श्रजमेर, लरकाना, लाहौर, दिल्ली में वलवों के रूप में मुसल-मानों द्वारा हो रही है । वड़े से वड़े मुसलमान ग्रुद्धि का विरोध करते हुये फतवा दे रहे हैं कि मुरतद (शुद्ध) वनने वाला श्रीर वनाने वाला वाजिवुल क्रत्ल है। इस पर श्री पूज्यपाद खर्गवासी धर्मवीर शहीद स्त्रामी श्रद्धानन्दजी ने

देक॥ पम राम० पम राम० तारे, पम राम०

राम०

खूब उत्तर दिया था। वे पूछते थे कि श्रव कोंसिल में फ़त्ल murder के लिये क्या खिलाफत के हामी संशोधन पेश करेंगे १ श्रीर लाटसाहव से विनय करेंगे कि साहब । "ताज़ीरात हिंद'' से क़त्ल की दफ़ा में इतना श्रीर बढ़ा दो कि "यदि कोई मुस-लमान हिन्दू वन जायगा श्रीर यदि कोई मुसलमान इस मुरतद् को या ग्रुद्धि करनेवाले को मार डालेगा तो उस मुसलमान को सजा नहीं मिलेगी श्रौर वह कत्ल क्रन्ल नहीं समभा जावेगा" ? इसो वास्ते हम यह कहते हैं कि जब तक मुस्लिम धर्म में कुरान में काफ़िरों को क़त्ल करने की श्राहा है, मन्दिरों को तोड़ने वाले व लुटेरे खर्गडार प्राप्त करनेवालें कहे गये हैं तब तक कदापि हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य नहीं हो सकता । श्रतः एकमात्र उपाय यही है कि महर्षि दया नन्द के प्राचीन वैदिकपद्धति के श्रनुसार धर्ममार्ग पर चली श्रीर शुद्धियां खुव करो। हिन्दू-महासभा द्वारा वताये हुएँ रचनात्मक कार्य करो। मुसलमानों की फैलाई हुई भूठी खबरें मत मानो कि ज़बरदस्तों से मुसलमानों को हिन्दू बनाये जाते हैं। श्रीर न खराज्य की श्रोट में वैठकर उन मुसलमानो की बातें सुनो जो यह कहते हैं कि 'हिन्दुश्रों के पास तो धन है, विद्या है, रुपया है, सब कुछ है परन्तु मुसलमान कंगाल हैं इस वास्ते मुसलमानों के संगठन की तो ज़रूरत है परन्तु हिन्दुश्रों की नहीं"। प्रिय भाइयो ! यदि ऐसी बातों के चकर में चढ़कर आपने शुद्धि तथा हिन्दू: संगठन छोड़ दिया तो वेड़ा गर्क हो जायगा।

इसलिये यह मत समभो कि भारत के सात करोड़ मुसक मान कैसे हिन्दू चन सकते हैं? क्योंकि इतिहास बताता है कि

1:

पेसा हो संस्ता है। गत सारे मुसलमान इंग्लं है। कोई मुसनमान हुन्ह का कार्या मुस्त्रमात हा गाः। भेद यां हिंदूछन दें हैं: मुसलमानी कारित्र हैन 🚑 हिमात्म बानी स्तुन्त ह मुसलगत हनी हर ए., निर्माता इमारे होते हैं हैं कृतकार्यना इन्हरू हुर हैं मुस्तिम एतः पत्तं द्वा हे द् आर्यसम्बाही संकर ्रिह्-समात्र सम्बद्धिक हो ॥ भारत द्वांगवीत दीन हुन्। पुतः चक्रवती काकरण्यः होत में सुन और होते कार ह युद्धि में पूर्व सह हुइ हो ,

1:0

हिन्दू मुस्टिम दिन संस्पार हि हि जिल्ला के कहा है के कहा है कि उस प्रकार कि कहा है कि का कि कहा है कि कि का कि कहा है कि कि का कि कहा है कि कि का कि का कि कहा है कि कि का कि

)

इ इतिह में ज हानी संशोधद प नाह्य!"ताइंग् कि 'चिर होंड़-मुमलमान स्व हुगर् न्ते उस वुस्तर का गरें म कि उच तक ही करने की कर्न हार प्राप्त करने गरेटम रेक्न नी हो है कि महीं उनार धनेमानं पड़, ासका जात उत्तर ह शंदेलं गं न सुमहमाना हो। शं का में का करते हित्र लिंग क है, कर इन्हें तुमलगानि हे हंदी

रो ज्ञाना

न्नात हे मार हते!

न्यों के इतिहास करादी

及强人

ऐसा हो संकता है। स्पेन पोर्चु गाल श्रीर युरुप के कई भाग. सारे मुंसंलमान होगये थे। परन्तु अब टकीं को छोड़ कर कोई मुंसलमान मुल्कं वंहां नहीं रहा और वह टर्की भी श्रांवा मुसंजमान ही रहा । करीड़ों की तादाद वाला वौद्ध धर्म हिंन्डुस्तान से मिट नया। फिर ७ करोड़ मुसलमानी का हिन्दूं होना श्रसमभन नहीं। श्रतः श्वेतं बर्जीले हिमालय वांली मातुभूमि जारत की पूजा करना जव मुसलमान सोखेंगे तब ही संवराज्य होगा। भारतीय राष्ट्-निर्माता हमारे पूर्वजी ने विदेशियों को हिन्दू बना कर ही शृतकार्य्यता प्राप्त की थी। महर्षि स्वामी द्यानन्द ने भी हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य सब्वे रूप में यही वतलाया कि सब यवन आर्थ्यसम्यता को स्त्रीकार करें। बड़ा हर्ष हैं कि सारा दिन्द्र-समाज इस सिद्धांत को मान गया है। इस वास्ते यदि झारन का प्राचीन गौरव पुनः स्थापित करना चाहते हो श्रीर पुन: चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करना चाहते हो श्रुरेर संसार में सुख और शांति चाहते हो तो हिंदू-सङ्गठन और शुद्धि में पूर्ग बल से जुट जावो, श्रवश्य विजय होगी।

### हिन्दू मुस्लिम ऐक्य कैसे होगा ?

स्मरण रहे कि सिद्धान्तों का इनन कर के कभी एकता हर्ग । विकास सह थी कि उस समय सिद्धान्तों का इसने गलती की वह र ब्राफ र्रीह हर्ष समय सिद्धान्तों का इनन किया गया और नहीं हो सकी। लखनऊ पेक्ट में जो हमने रालती की वह, ्रांचो । इसीका प्रतिफल हमें श्राज भुगतना पढ़ रहा है । मै खयं लखनऊ कांग्रेस में श्रजमेर मेरवाड़ा प्रान्त की श्रीर से प्रति-निधि वनाकर भेजा गया था श्रीर उस समय हम मुसतमानों

देक॥ राम राम० ाम राम० नारे, ाम राम० र्म राम०

A.

को उनकी तादाद से अधिक इतने श्रधिकार दिये जाने के विरोध में थे। परन्तु नेताओं के सामने हम लोगों की कुछ न, चल सक्ती थी। चीन की मिसाल हमारे सामने है। चीन के प्रसिद्ध देशभक्ष डाक्टर "सुनयतसेन" ने केवल देशभक्ति - खे प्रेरित होकर शान्ति स्थापनार्थ सिद्धान्तीं की हनन कर ्चीन में उनके विपत्ती दल से राज़ीनामा कर लिया श्रीर ' श्रपने प्रधानपद को छोड़ दिया परन्तु नतीजा कुछ नहीं निकला। चीन में रिपवलिक प्रजातन्त्र होने पर भी खूब परस्पर में दशड-मुग्डसम्मेलन हो रहा है। खून खरावी हो रही है। आई आई का गला काट रहा है और विदेशी ताकतों की बन आरही है। हमें यह कदापि नहीं सोचना चाहिये "कि ७ करोड़ मुसलमानों के विना मिलाये स्वराज्य मिल ही नहीं सका। श्रत: सिद्धान्तों का इनन कर के भी राजीनामा करलो। " जब मुहो भर श्रप्रेज़ संगठित होकर सात समुद्र पार से आकर हमारे ३३ करोड़ पर राज्य कर सक्ते हैं तो क्या २२ करोड़े हिन्दुओं में इतना वल नहीं है कि वे ष्रपने ही देश में देशमक्तिहीन, सिद्धान्त-विहीन लोगों को सीधे मार्ग पर ला सकें ? श्रत: शुद्धि को ही मानव जाति के उद्धार का मन्त्र मानो श्रीर इस कुं जी की लेकर विजय का द्वार खोल दो। वर्च मान के हिन्दू मुस्लिम दर्जों से मत डरो। यह तो उत्तम प्रेम की निशानी है। लोहे के दोनों दुकड़े गर्म क़िये जायंगे तो एक ही चोट में मिल जावें गे। ठंढे श्रीर गर्म लोहे का मिलाप नहीं हो सका।-पुज्यपाद धर्मवीर स्वामी श्रद्धानन्दजी यही कहा करते थे कि हिन्दू ठएढे हैं और मुसलमान गर्म हैं। या तो मुसलमानी के ठएढे होने पर पानी में पानी की तरह हिन्दू मुस्लिम एक्य होगा। या हिन्दु श्रों को भी गर्म होने दी फिर हिन्दू मुसलमानक्रपी

नमं छोहों में नेह रेगा की स्वनादी शारतों को नर्दा के द्वनादनाता मूनर का के श्रीरहित् मंगान के माना को बत्याना वन साम है की जाने हैं। किर गर्न मुख्यान के पेखा मेन हो जा के कि से ह योदे को की का का स्राह्म किर को किस का स्राह्म किर के का

1

मिप्रिन कि विना हिसाँ छनं हे हुई के ही जाने नो हिन्दू मुस्लिन हैरह है

}

हार दिये आने हे लोगों की इस हमारे सामने है। ने केवल देशमिल की हता कर मा कर तिया श्री कुछ नहीं निकता। हुव परस्यर मेंद्रः रही है। भाई भां कीयन श्रारहीहै। **७ करोड़ मुल**लगाते का। श्रतः सिद्धानी प्रत जब मुडी भर क्रों हं हिन्दुओं में हिन रामकि दोन, सिर्वान

कें। त्रतः शुद्धि कोई

न्नीर इस हुंजेर

भान के हिन्दू मुर्ति

की निशानी है। हो

र एक हो चोट में वि मलाप नहीं हो हरी

यहीं कहा करते होते हैं

ा या तो मुसलगति।

हिन्दू मुस्लिम एका है हर हिंदू मुसलमार्वा गर्म लोहों में मेल होगा। श्रीर स्थायी मेल होगा। श्रतः स्वरा-ज्यवादी भाइयों को चाहिये कि वे हिन्दुस्रों को "समभौता, द्वना द्वाना, भूलना, माफ करना । छादि बातें कहना छोड़ हैं श्रीर हिन्दू संगठन में सहायता देकर शुद्धियां कराकर हिन्दू श्रों को बलशाली वन जाने दें और उनका भी लोह ज़रा गर्म हो जाने दें। फिर गर्म मुसलमानों से गर्म हिन्दुश्रों का चोटें खाकर ऐसा मेल हो जायगा जैसा कि दो गर्म लोहे के दुकड़े लोहार के हथोड़े की चोटें खाकर एक हो जाते हैं। ठएढे और गर्म लोहे पर चाहें जितनी चोटे मारो कदापि होनों नहीं मिलेंगे। श्रत: हिन्दू मुस्किम ऐक्य का यही मूलमैन्त्र है।

कुछ कांग्रेसी हिन्दू यह भी कहते हैं कि श्रल्पसंख्यकों की हिन्दुन्त्रों की श्रोर से विशेष श्रधिकार मिलने चाहियें? परंतु जब पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश, पूर्व बंगाल श्रादि में भ्रत्य संख्यक हिन्दुश्रों को विशेष श्रधिकार देने की वात कही जाती है तो फांग्रेसियों की उदारता दुम द्वाकर द्वक जाती है। इन्हीं कांग्रेसी हिन्दु श्री ने श्रपने श्राप को सुसलमानी की दृष्टि में निश्पच श्रीर बेलाग साबित करने के लिये हिन्दुश्रों के पद्म को निर्वेत दिखलाया है श्रीर मुसलमानी की साम्प्रदा-यिकता को खूब ज़ोर पकड़ा दिया है। तब ही तो आज सीमा प्रदेश के हिन्दू अपने २०० वर्षों के पुराने घरों से निकाले जारहे हैं और सरकार भी तमाशा देख रही है।

#### मिश्रित निर्वाचन

बिना किसी शर्त के यदि मिश्रित निर्वाचनप्रणाली जारी ही जावे तो हिन्दू मुस्लिम ऐक्य में एक क़दम हम, आगे बढ़ क॥ ाम राम० ाम राम० गरे, म राम०

राम०

सक्ते हैं। मगर यदि प्रांतों की पृथकता छादि की शर्ते लगाई तो कुछ नहीं हो सका।

जी कांग्रेसी शासनपद्धति के सुधार की वातें कह कर हिंदू मुस्लिम पेक्य पर ज़ोर देते रहते हैं उन्हें ज़रा मुसलमानों को इस मानसिक वृत्ति पर ध्यान देना चाहिये। "वे समभते हैं मानी शासनपद्धति के सुधार में हिन्दुश्रो का ही स्वार्थ है। उनका खयाल है कि अले ही हिन्दुओं श्रीर मुसलमानों दोनों की हानि हो और अंग्रेज़ों को सोलह आना फ़ायदा हो तो भी कोई बुरा नहीं। वे फैंहते हैं कि मुसलमानों की अपेला हिंदू ही स्वराज्य के लिये श्रधिक व्यत्र हैं इसलिये मुसलमानी की जाइज़ नाजाइज़ कुल शत मानना ही चाहिये। मिश्रित निर्वाचन को कई मुसलमान बुरा समभते हैं तो भी यदि हिन्दू इसके लिये उचित मूल्य देने की तग्यार हों तो वे इस 🛝 पद्धति को स्वीकार कर सकते हैं।"मुसलमानी का यह मोल तील ठीक करना श्रीर यह व्यीपारिक नीति दर्शाना कदापि ठीक नहीं है श्रीर स्पष्ट वतलाती है कि मुसलमान हिन्दू मुस्किम एकता के लिये व्याकुल नहीं हैं। श्रतः प्रधान हिंदूमहासभा "डाक्टर मुंजे" ठीक ही कहते हैं "मुसलमानों को संस्या ७ करोड़ और हिन्दुओं की संख्या २३ करोड़ है। जो अंग्रेज इन दोनों पर राज्यं कर रहे हैं उनकी संख्या कुल ४ करोड़ है। यदि ७ करोड़ मुसलमान अलग भी रहें तो क्या २३ करोड़ हिन्दू स्वराज्य पाने के सर्वथा श्रयोग्य है ?" हिन्दुश्रों को इस वात पर विचार करना चाहिये। फिर फ्यो हिन्दू उनकी साथ लेने की इतने लालायित हैं ? शारीरिक यल, बुद्धि, ब्यवसायिक ज्ञान किसी वात में हिन्दू किसी भी संसारकी

जाति में ब्रह्म वर्त है। इन्त पान इनिरं प्रतानिक दन म बन्दु है।

Chile her किरते हित हैं हु हु हु हु नर्री दिन महा न्या । १९ क्षा है दिन के हैं है । बरोर्ने किन है महार क्रमेल शासिक विकास करमुन्त्रताश्च हा इ.स. दी, हुस्तान कर रण के प नारेगा १७ ईप्रकार ह ्रवारक्षेत्र केत्र के दिल्ल श्री मुल्तानी कर १० ६० श्चन सामाने सामाने गाँस हो गाउ कर कर कर्टहाइन्ने हैं हैं है है है । कलेश्यान् हे हा यह परता रे तकते हैं है उन्त वेस्ट वर् मा एक्स दे हे हैं अवदंगे हित्ते हे हा के हिन्द में घर में हर दह का कर है गर्वाक्षंत्रं किंद्वात् ह

चाहते। देश राज्ये दे

)

नीकरी जिस्से वर्गे

की शर्त लगार

शारोरिक वृत्तं वृद्धि

किसी भी संवार्ष

जाति से कम नहीं हैं। केंबल संगठन नहीं हैं, श्रेतः स्वराज्य पाने के लिये आन्तरिक संगठन करना सव से प्रथम आवश्य-क वस्त है।

कांग्रेसी हिन्दू, हिन्दू मुस्लिम पेक्य र चिल्लाते हैं श्रीर गातें कह कर हिंदू सिलमानों की इस कहते हैं कि हिन्दू मुसलमानों में मेल हुये विना स्त्रराज्य समभते हैं मानो नहीं मिल सका। परंतु वे नहीं सोचते कि क्या दुनियाँ अर में स्तार्थ है। उनज कभी भी किसी को स्वराज्य विना कर श्रीर श्रापत्तियों के मानों दोनों की उठाये मिलां है ! हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के दो रास्ते हैं एक क्रायदा हो तो शं श्राराम का श्रीर दूसरा विपत्ति का। सर्व हिन्दू गीरव की खो कर मुसलमान वन जाओ, आय्यों की उनकी इच्छानुसार कुचल हिन्दी अपेना हि तिये मुसलमाने दो, मुसलमान एक साथ प्रसन्न हों जावेंगे श्रीर भगड़ा मिट चाहिये। मिधि 🐃 जावेगा। परंतु कीन पेसा हिन्दू होगा जो स्वार्थ के लिये अपने बाप दादों के गौरव को मिटाने को तत्पर होगा और वर्षता नेहितो भी पी एन पूर्ण मुसलमानी धर्म अपने आराम के लिये ब्रह्ण करेगा? यार हों तो वे स \* श्रत: स्वराज्य के इच्छुक हिन्दुश्रों के लिये श्रपने पूर्वजों के नमानी का यह मेल गीरव को रखने वाला सचा रास्ता त्याग श्रीरतपका है। यह तद्शांना कवापि शंही कर्रदकाकीर्ग है। उसी मार्ग पर चल कर शुद्धिं संगठन लमान हिन्दू मुस्हिन प्रधान हिंदूमशस्त्र करने के पश्चात् हमें स्वराज्य श्रवश्य मिलेगा। हिन्द्र मुस्लिम लमानों को संखा। एकता के लखनऊ पेक्ट, बंगाल पेक्ट और हाल में वम्बई पेक्ट यह सब शर्तनामे श्रीर समभौते निष्फल गये हैं। श्रतः हि है। जो प्रवेश 1, जुत्त ४ करोड़ हैं। अब ऐसे पेक्टों के चकर में पढ़ कर समय बरवाद। करने के स्थान हं तो स्या २३ की 🖙 में घर में सुधार के काम में सब की लग जाना चाहिये। हे ?" हिन्दुओं कीए तर कों हिंदू वर्ग /

पार्सी श्रीर ईसाई पृथक् निर्वाचन के श्रिधिकार नहीं चाहते। वे इस बात में सहमत हैं कि जो योग्य हो उसे ही नीकरी मिल्नी-चाहिये। व्यवस्थापक स भायें, म्यूनीसिपल,

का

प्रम राम०

ाम राम०

गरे,

म राम०

म राम०

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सव में साम्प्रदायिक निर्वाचन के वेविरोधी हैं। परमात्मा करे कि सुसलमान आई भी घ्रलपसंख्यक पार्सियों और ईसाइयों का श्रजुकरण करें।

हिन्दू इतिहास वतलाता है कि आजतक संख्या में श्रिधिक होने के करण उन्होंने कभी भी किसी गैट-हिन्दू सम्प्रदाय पर अत्याचार नहीं किया। हां, मुसलमान जहां र श्रिधिक संख्या में हैं वहां र वे अवश्य अत्याचार करते हैं। देशो पूर्व वंगाल, कोहार, मुलतान,।सिध, सोमा प्रदेश आदि में घहु संख्यक मुसलमानों ने श्रव्यसंख्यक हिन्दुओं पर कितने श्रत्याचार किये हैं शमुसलमानों से ऐक्य करना सर्वधानिरर्थक है क्योंकि वे सरकार से जाकर कहेंगे या रायल कमीशन के सामने जाकर गवाही हेंगे कि इतना तो हमें हिन्दू हो देते हैं श्राप क्या अधिक देते हो ताकि आपकं राजभक्त वने रहें। उनकी "रेशियो बिल" "सोने के सिक्ते" साम्राज्य वाणिज्य को विशेष सुविधा दी जाने के संबंध में सरकार से मिलावर की नीति ने हिन्दुओं को श्रांखे खोलवी हैं श्रीर उससे हमें पूरी नसीहत अहण करना चाहिये।

स्वराज्य कोरे मुसलमानों के मिलाने से नहीं मिल सकता। क्योंकि कई गुसलमान तो स्वार्थ के वशोभूत हैं। वेतो "मीर जा- फिरों" थ्रीर "मीर कासिमों" के समान अपने हित के लिये देश को वेचना चाहते हैं। मुसलमान तो स्वतन्त्र आरत को पहले पहल दास बनाने वाले अरबी "मुहम्मद विनकासिम" के नाम पर अपने अखबारों के "क्रासिम विजयाइ" निकाल रहे हैं। लेजिस्लेटिव एसेम्बली की कार्य्यवाहियों से पृथक् मुस्लिमपार्टी की स्थापना से भी यह स्पष्ट सिद्ध है। उनका संयुक्त मताधिकार

श्रीर सिंग और रोजन शाहिसव वार्ते राज्ये में व रिक नंति में देंग्य है 🕹 न ज्ञाना चाहिरे।हर्दे के के वह यह है हि तिर्देश ... छोड़ कर जो दोन हैं इस सब से प्रविक्ष केंद्र किया, नावे चाहे वह हिन्दू हैं, \*\* हमने यह तर कर किर दि प्ता या उप स्वास्ता कुल क इतने हार्री मही है है है दे फूट का बीद वी हिन चैन, हाथ में दे दिन दिसह ., रहे श्रांत उनह साह हैं के भक्त प० मोठांनानडः हर् हिन्दू मुस्लिम देश ह .. गलतियां करने ही एउन है। कमेरी ने किर वहाँ हिन्ह कि वह हमेरा स्टार्ग हिन्दुयों का प्रदा करें हों कांत्रस हमेरा मुम्हन ने इस बोर सिंग हो हुन्ह इन स्तान को गासन मुक्त कर के कांत्रेस करेरा ने स्वां ने स्व सिंघ छोमा यांत की तियो नायेना। कार्यस दन्ते 🚉

١

THE TOTAL STREET

( २१७ )

(केवेवितेत्रीहैं। संराक पानितें

संस्थान प्रक्रिक हेन्द्र सम्दार प्र देशे पूर्व कात देशे पूर्व कात कितने प्रकार निर्देश हैं सार होने हैं सार होने हैं सार होने हैं सार होने होंग होने को निर्देश होने को निर्देश होने

से नहीं मित पहली नहीं वितो में तह प्राने दिन के लिखें तत्त्र भारत को तो विनकासिम के ही कि जिलास रहे हैं। से प्राप्त मुस्तिमार्थ का सपुर्क मालिका का सपुर्क मालिका श्रीर सिंघ श्रीर पश्चिमोत्तर सीमाप्रदेश का पृथक् वनाना श्रादि सब वार्ते देशप्रेम से प्रेरित होकर नहीं, विलक व्योपा-रिक नीति से प्रेरित हैं और हमें कदापि इनकी चालों में न श्राना चाहिये।हमें तो सिद्धान्तों परही मेल करना है श्रौर वह यह है कि फिकेंबन्दी घर्मपंय जाति श्रादि के क्ष्यनों को छोड़ कर जो योग्य हो उसे ही नौकरी मिन्ने श्रीर जिसको सब से श्रधिक वोट मिले वही काउन्सिलों में, एसेम्वली में चुना जावे चाहे,वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। जिस दिन हमने यह तय कर लिया कि फलां जगह हिन्दू ही चुना जा-एगा या उस स्थान पर मुसलमानों को इतनी नौकरियां श्रौर इतने काउन्सिलों में स्थान मिलने हो चाहियें उसी दिन हमने फुट का बीज वो दिया और हमारा भाग्यचन उन विदेशियों के हाथ में दे दिया निनका स्वार्थ यही है कि भारत में मतभेद रहे श्रीर उनके राज्य की नींव पाताल तक लग जावे। देश-अक्त प० मोतीलालजी। नहक की अध्यक्तता में स्वराज्यवादी हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के ढकोसले को कायम रखने के लिये गलतियां करते ही रहते, है। हाल में ही आल, इन्डिया कांग्रेस कमेरी ने फिर वही हिन्दुश्रों के प्रति अन्याय किया है जैसा कि वह हमेशा करती रहती है। श्रीर इससे कांग्रेस के प्रति हिन्दुश्रों को श्रदा श्रीर भिक्त दिन २ उठती चली जा रहा है। कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को राजी करना चाहती है और इस वार सिंध को पृथक् प्रांत श्रीर सीमा प्रदेश श्रीर विलोचि-स्तान को शासन सुधार का फायदा देने के लिये आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बम्बई में प्रस्तान पास कर दिया, है। इससे सिंधं सीमा प्रांत और विलोचिस्तान में मुसलमानी राज्यं हो जायेगा। कांग्रेस वाले सिद्धान्त से तो कहते हैं कि हमते

का।

ाम राम०

ाम राम०

ारे.

म राम्

म राम

( २१६)

.

सिंध इसलिये पृथक् किया क्योंकि इसकी आपा पृथक् श्रीर पृथक् २ भाषा के पृथक् प्रांत होने चाहियें। परन्तु जब इनसे कहां जाता है कि "सिलहर श्रीर फचर" के ज़िले जो व-ङ्गाली बींतते हैं उन्हें बङ्गाल में मिला दो ती इनकी सिट्टी गुम हो जाती है। क्योंकि इन ज़िलों के मिलाने से मुसलमान नाराज़ हो जार्टेंगे श्रीर मुसलमानी के नाराज़ होने का कारण यह है कि इन ज़िलों के बङ्गाल में मिलने से बङ्गाल में हिन्दुश्रों कीं श्रावादीं की श्रधिकता हो जावेगी। इसी प्रकार से दिल्एं। पूर्व पञ्जाब की वहीं भाषा है जो संयुक्त प्रान्त की उत्तरी ज़िलो की भाषा है। इन संयुक्त प्रांत के ज़िलीं को पंजाय में मिला देनां चाहिये।पर इनकों पेसा करने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि मुसलमानों की श्रिधिक संख्या वाले प्रांतों को यह छूना नहीं चाहते। श्रगर ज़ंबानों पर ही भारत की बांटना है तो पञ्जाव की उद्देशीर पंजावी भागों में बांटो। मद्रास में चार भाषाएं बोली जाती हैं उसे चार भागों में बांटो। यम्वई को गुजरात, महाराष्ट्रं, ऋरनाटक श्रीर सिंधी प्रांतीं में बांटी। पूर्व बहाल श्रौर बँझाल में एक भाषा है इन दोनों की मिलाश्रो। विहार श्रीरं उड़ीला में बिहारी श्रीर उड़ीला बोलते हैं इसकी दी भागों में बांटो। मध्य भारत विल्कुल उड़ जायेगा और इसको दूसरे हिन्दी श्रीर मरहटी प्रांत में चांटना पहेगा। दिवलीको युव पीव में डालना होगा, इनमें अजमेर, आसाम, बरमा यह सब श्रतमा श्रांत होंगे हो। ऐसा करने में बड़ी २ श्रसुविधायें होंगी। परन्तु कांग्रेंस वालों को तो सुस्ति-में राज्य क्रायम करने के लिये सिंघ में ही यह भाषावार धातों का पचड़ा लगाना है। न्याय कहां हैं ? सिंध वाले हिन्दू धम्बई से पृथक् नहीं होना चाहते। फिर कांग्रेस वाले उन्हें

दबाहर पूछर गरने है सब हिन्दू हाँतेन हरीजा षायन हो इते हैं। वनाने से नहीं हैन हार्रें बहु गया है और के दे रस यात है निर्देशन है तेकर शेरेन हे हो है बास दग्र म्हें मने हो म्यूनिवित क्री हिन्दुर चाहे को हो है। का कार है श्रीर मुलनमने इति ह क्या मुखनमान मृतद्रनः जगह काती रहने हा गृह कारों स्हों हो इसं \*\* वाले महामाँ है नारंच स्कृती में पतं उन्हरू कितारें काने शक्ता गर विद्यालय में इन्हें हुन्ह लेलेंगे। भागता हैन शान तेंगे। यति कार्य का तो क्या आवादी है है है है तेषार है। पत्तु हा हुन चाहते। (नहीं ती रेप्टरे) बिसो (नीत) है है है। कर बुधा राजीनाई करने 'नहीं होते, कुछ नहीं हो हुन्:

न भाषा पृथके हेवें। परन्तु तर " के ज़िले जो क इनकी सिट्टी गुंग मुसंलंगांन बारावं ां कारण यह है त में हिन्दुश्रों वी कार से द्विए रित्तरी ज़िलों की ाव में मिला देन हीं होती क्योंकि ती यह छूना नहीं द्वार टना हैं तो पद्मार ए या √ स में चारे भाषाए म्बई को गुजरातः वांटो। पूर्व वङ्गात मिलाञ्जो। विहार नते हैं इसको वे डड़ जायेगा भी में बांटना पहेगा। श्रजमेर, श्रासाम, । ऐसा करने में ग्रांनों को तो मुस्ति ही यह भाषावार हैं ? सिंघ वाले हिंह

कांप्रेस वाले उन्हें

दवाकर पृथक् रहने के लिये कहने वाले कौन हैं। इससे सब हिन्दू कांग्रेस,कमेटियों को छोड़ देंगे श्रीर राष्ट्रीय जीवन का अन्त ही जावेगो। हिन्दू मुस्लिम ऐक्य आषावार पृथक् प्रांत वनाने से नहीं होगा क्योंकि कई मुसलमानी का स्वार्थ बहुत वढ़ गया है और देशभिक्त जाती रही है। क्या मुसलमान इस बात के लिये राज़ी हो जावेंगे कि ऊंची नौकरियां परीचा लेकर जो योग्य हो उसे दीजावें श्रीर मुसलमानों के लिये खास जगह नहीं रक्खी जावे ? क्या मुसलमान इसी प्रकार से म्यूनिसिपल श्रीर डिस्ट्रिक्ट बोर्डी में इस वात को मानेंगे कि चाहे कोई हो जो लायक हो वह इन कमेटियों में चुना जावे श्रीर मुसलमानों के लिये खास तादाद खाली न रक्खी जावे ? क्या मुसलमान सरकारी स्कूली श्रीर कालेजी में श्रपने लिये जगह खाली रखाने पर वल देना वन्द कर देंगे ? क्या वे सर-कारी स्कूलों को श्रपने मज़हबी कुरानी इस्लाम के फैलाने वाले मदरसों में तबदील करने के प्रयत्न बन्द करेंगे ? क्या वे स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली कितावीं को इस्लामी तवलीगी कितावें बनाने का प्रयत्न वन्द् करेंगे ? क्या वे किसी भी विश्व-विद्यालय में अपनी, पृथक् जगह रखने की मांग की वापिस लेलेंगे ? क्या सरकारी टेक्स श्रदा करने में भी वे इन्साफ से भाग लेंगे ? यदि, श्रावादी से ही वे सब जेगह इक मांगते हैं ती क्या श्राबादी के दिसाय से वे सरकारी टेक्स देने की भी तैय्यार है । परन्तु यह इनमें से एक भी बात नहीं करना चाहते। इनको तो 'मीठा २ हप श्रीर कड़वा २ थू' वाली पा-तिसी (नीति) है श्रीर हिन्दू वेवकूफ हैं जो इनके चकमें में श्रा-कर चुथा राज़ीनामे करते फिरते हैं। जब तक हिन्दू संगठित नहीं होते, कुछ नहीं हो सका।

का।

ाम राम०

ाम राम०

गरे,

म राम्

म राम०

प्रिय हिंदुश्रो ! हमारी संकीर्णता, भय, कायरता श्रीर जल्दी राज़ीनामें करने की श्रादत से ही मुसलमानी धर्म फैलने में मदद मिली है।

श्रफ्रगानिस्तान, कश्मीर, बङ्गाल श्रादि सब हमारी मू-र्खता से इसी प्रकार मुस्लिम वनाये गये। अतः हमें मुसल-मानों की धमकियों में श्राकर इनसे मेल नहीं करना चाहिये । कुछ भारतीय मुसलमान उस वालक के समान हैं जो सदा अपने पिता से श्रड जाता है, फैल जाता है, भूंठ वोलता है, मुकर जाता है, इक़रार पर कायम नहीं रहता, श्रपने पिता के साध वाज़ार में एक चीज़ लेने के वायदे से जाता है परन्तु वाज़ार में जाकर रोने लगता है श्रीर दूसरी वस्तुश्रों को दिलवाने की अड़ और हठ करता है। होशियार पिता उसे प्रेम से समभाता है परन्तु जब वह समभने पर भी ज़िह नहीं छी-ड़ता तो वह उसे रोने देता है श्रीर फिर वाज़ार नहीं लेजाता, श्राखिर थोड़ी देर में तंग श्राकर वालक रो घोकर हार कर • कहता है "श्रच्छा जी मेरा हक है वहीं चीज़ दिलवादो, खालूंगा। मैं श्रीर नाजाध्ज़ तौर पर मांग नहीं पेश करूंगा" यह कह कर "मियाजी पछतावेंगे श्रीर वही चने की खावेंगे" वाली कहावत चरितार्थ करता है। प्रिय हिन्दू आर्य्यवीरो ! यदि मुसल्तमान मचलते हैं श्रीर समभाने पर नहीं मानते हैं तो इनको अलग छोड़ो। इनको अपनी राह जाने दो। वे धीरे २ अपनी सूर्खता आप समर्भेगे और हमारे संगठित होते ही अपने आप हमारे साथ मैत्री करने आवेंने । यह स्मरण रिखये संगठित हिन्दू अकेले ही विना मुसलमानी की. सहायवा के स्वराज्य प्राप्त कर संकते हैं। छीर दोनों विधर्मी

निरेशी शिटनें हो हग -जनामां हीर कारिन अ शब्द समग्र हर सम्बर्ग

> साम हैना करें गुरून साम क्रांचे में गुरू रा तम क्रमा उस में दा क्रमा सम्मान

(२२१)

कापरता श्रीर नुसलमानी धर्म

रतः हमें मुसर

करना चाहिये।

हैं जो सहा प्राहे

रोलता है, मुका

ग्ने पिता के **सा** हे परन्तु वटा

तिहिंद नहीं हैं ागा नहीं हेजा ते घोहर हार ब । चंज़ दिसवती नहीं देश, कहना निचने की सार्वे रिन्दू आयंवंती। पर नहीं मानते हैं राह जाने हो। हर सारे सार इरने प्राविते। प रता मुत्तलमानां है ाचीर होनी विकर

क्षों को दिलाने पर पितां उसे प्रेम हे हुन्त्र

सब हमारी म्

विदेशी शक्तियों को हरा सक्ते हैं। हमारे मार्ग में अनेक वि-घ्नवाधार्यं श्रीर श्रापत्तियां श्रावेंगी परन्तु हमें तो कवि के यह शब्द स्मरण कर बरावर काम करते जाना चाहिये:-

लाख देखा करो दुश्मन की नज़र से हमकी। लाल भाषों से नहीं यह ख्याल बदल जाचेंगे।। तन श्रगर जल भी गया, खाक रहेगी वाकी। इस पै लाखों ही शजर फूलेंगे फल जायेंगे।।

का।

ाम राम०

ाम राम०

ारे,

म राम०

म रामर्०

\* श्रो३म् \*

# शृद्धि चन्द्रोदय

### शुद्धि और सिक्ख इतिहास

व्रह्मा उत्पत्त, श्रोंकार किया जिनचित्त । र्घोकार सैल सुग भये,, त्र्रोंकार वेद निर्मये शब्द उद्धर, श्रोंकार गुरुमुख तरे श्रों श्रद्धर सुनहां थिचार, श्रों श्रद्धर त्रिसुवनसार। [श्री श्रादिग्रन्थ साहित्र, गुरु नानकदेवजी महाराज ] श्रादि अपार श्रतेख अनन्त,श्रकाल श्रभेष श्रलख श्रनाशा। कै शिव शक्ति दिये श्रुतिचार, रजो तम सत तिहो पुरवासा । दिवस निशा शाशि सके दीप, सुसृष्टि रची पञ्चतत प्रकाशा। वैर बढ़ाय लगाय सुरासुर, आपह देखत वैठ तमाशा । [श्री दशम ग्रन्थसाहिब, श्री गुरु गोविन्दासेंहजी महाराज] सकलजगत मो खालसापंथ गाजे,जगे धर्महिंदू सकल दुंध माजे। [श्रीमुख वाक पातशाही १० छके भगवती छन्द ग्रंग २०]

में लाईर, फरम्म है चाई कि इच् मिरा द्री है। इसको मिनार प्रापेत + मृतसामें दावत मात्र है से दिन् वर्श का का क ग्यांना (शंत्रना) र ए र् वह पक प्रकार से रिन्द्र दे का सुन्दर्भ मंग्रा कि सन्तरनं होते निवस र श्रीर हुगांना) महत्र हुन नियात हिन्दी रहा है यह साल सर्वे हि हा । मुसल्पात क्षेत्र मिन्यः शो बद्धिन रहने हैं। लमानों ने हिन्दुक्रों के साम सदेह कर पंचान तह है। श्रार्थंसव वेनितृहत् हुन् हुः विस्थोंको करनाहां ('उन हें वे सब हिन्दुओं में हैं हैं हों "ग्रहकेबा।"हम्स्य सिक्बों पर शारीत को हिन् कार्यक्ष में भ्यान हो। दिन् श्रों के अन्तर हा मानः है हुने महासप्ता के विशेष करिए सहायताचं हिन्दू महिन्द्राः हो द्वारा प्रकायक होते। हो हो है

ŧξ

#### (२२३)

मैं लाहीर, अमृतसर में भ्रमण करके इस निश्चय पर पहुं-चा है कि कुछ सिक्स श्रीर हिन्दुश्रों में श्रशीतक मनमुटाव है। इसको मिटाना प्रत्येक सच्चे देशभक्त का कर्चव्य है। श्र-मृतसर में दरवार साहब में से जब से मूर्तियां उठी हैं तब से हिन्दू वहां कम जाने लगे हैं और सायद्वाल को अब दु-र्ग्याना (शीतला) पर खूब हिन्दुश्रों की भीड़ रहती है श्रोर वह एक प्रकार से हिन्दुओं के दूसरे दरवार साहब की शकल का सुन्दर मंदिर सरोवर के बीचं में बन रहा है। मैं चाहता हूं कि सनातनी श्रौर सिक्ख दोनों मंदिरों को (दर्वार साहव-श्रीर दुर्ग्याना ) समान पूज्य भाव से देखें क्योंकि दोनों ही विशाल हिन्दू जाति के श्रंग हैं। सिक्ख श्रार्थ्य श्रीर जैन भाई यह समरण रक्सें कि जहां हिन्दू मंदिर नहीं रह सकता वहां मुसलमान होग सिक्ख-गुरुद्वारें, श्रार्थसमाज श्रीर जैनमंदिर भी कदापि न रहने देंगे। श्रशी हाल में सीमा प्रदेश के मुस-लमानो ने हिन्दुश्रों को जवरन निकाला तो सिक्खों को भी खदेड़ कर पेशावर तक भेज दिया, श्रतः हिन्दू , सिक्ख, जैन; श्रार्थ्य सब से मिलकर काम करना बाहिये। हिन्दू ती श्रभी तक सिक्खों को अपना भाई ही मानते हैं श्रीर जितने सिक्खगुरु हुये हैं वे सव हिन्दुश्रों में से ही हुये हैं और हमारे परमपूज्य हैं। ''गुरू के बाग'' के सत्याग्रह के समय तथा श्रन्य श्रवसरों पर जब २ सिक्खों पर श्रापत्ति शाई हिन्दुओं ने इन्हें पूरी २ सहायता कार्य्यरूप में प्रदान की। हिन्दू महासभा ने सिक्खों की हिन्दु-श्रों के श्रन्दर ही माना है श्रीर प्रयाग के श्रर्धकुरक्ष पर हिन्द्-महासभा के विशेष अधिवेशन में सिक्सों के सत्याग्रह के सहायतार्थ हिन्दू महासभा ने कई हज़ार रुपये शिरोमणि गुठ-द्वारा प्रवन्धक कमेटी को भेजेथे छोर सिक्ख भाई भी

का।

ाम राम०

ाम राम०

ारे,

म राम्

राम०

१४

यि

हास

त्या जिनचित्र। ==

गुरुपुत तो ।

र त्रिभुवनधार

वजी महाराज

प अलख भनाशा

ततिहो पुरवामा।

पञ्चतत प्रशाशा

वत चैठ तमाशा ।

न्दासंहजी परापत्र

निहिंदू सक्तत हुंच गांवे

ती बद श्री रेगी

वंद निर्मेष । द्वाराज

E CONTRACTOR

(२२४)

श्रों के लिये सदा खून वहाने की तैयार रहे हैं। हिन्दू महासभा के सेटफामें पर सिक्ख वरावर यही सिंह गर्जना करते रहे हैं कि हम हिन्दुश्रों के वास्ते विलदान होने की तैयार हैं। श्रभी हाल में ही लाहीर के दंगे में सिक्ख खी के मुसलमानों द्वारा छेड़े जाने पर जो मुसलमानों से सिक्पों का फ़साद हुआ उसमें हिन्दुश्रों श्रोर सिक्खों ने एकहीं मंत्रीभाव से श्राम शत्रु का वीरतापूर्वक मुकावला करकर धर्मराज युधिष्टिर के निस्नलिखित वाक्यों को चिरतार्थ किया।

> परस्परविरोधे तु वयं पञ्चेव ते शतम् । परे: परिभवे प्राप्ते वयं पञ्चोत्तरं शतम् ॥

जय कीरव पांडवीं की श्रापस की लड़ाई है तय ती हम पांच ही हैं श्रीर वे लोग १०० हैं किन्तु जय कोई विधमी वाहरी श्राक्रमण करे तो हम १०४ हैं। जय हिन्दूधमें की रचा श्रीर सन्मान का प्रश्न उपस्थित ही तय तो यहादुर भाइयों की तैयार होकर लड़ना चाहिये श्रीर विधमियों के छक्ने छुड़ाना चाहिये। हमें हिन्दूजाति के हढ़ संगठन, मज़बून जातोय-प्रेम, विशाल हद्यता श्रीर उदारता को इस प्रकार विधमियों पर प्रकट करनी चाहिये कि विधमीं हमारे गुणों को देख कर स्वयं शुद्ध होकर श्रार्थ्य वन जावें।

गुरु गोविंद्सिंहजी स्वयं हिन्दू धर्म के बड़े प्रेमी थे श्रीर उसकी रचा के लिये विलदान होने को तत्पर रहते थे। उन्होंने श्रीमुख वाक् पातशाही १० छुके भगवती छुन्द श्रंग २० में कहा है:—

सकल जगत में खालसा पंथ गाजे। जगे धर्म हिन्दू सकल दुंध भाजे॥

'मुख्या' है। इ गोरिन्द्रिक्षां 'इन् राग सक्त रहा है है हैं है स्मित्रं हे स्वर्णन के "शहर मिर्" रव नेप े आरम् (रमाभः यहां हां किल्ले हें ह मान कर निर्मा है किन , ने गुरु मे १२ दि का इं सम्बद्धाः देवता । भू स्त्रीक्षण विकास के न रिया ग्री ए प्राप्त दे खाई गिता है है है ३ श्रीरका करना देश गरेपारित्तं से दूर संगार होते के क्षेत्र श्रीर हो हो है है है हिन्दिनं का रेव तत्रद रहेता

रहे हैं। हिन् यही सिंह गर्जन तिहान होने हो में सिक्त हो है — ानों से सिक्खों व 🛴 👢 र एक ही मंत्रीतार करकर धंगाउ तार्व किया। श्तम्। शृतम् ॥ हैतव ती हमणं हि विधर्मी वार्ग 🗝 वर्म की रहा की एक न दुर भारवीं की तेन हैं हको हुड़ाना चारिं। डातीय प्रेम, विशत उद्यमियों पर प्रवर

"मुक्तसर" ज़िला फीरोज़पुर की लड़ाई के बाद जब गुरु गोविन्द्सिंहजी "छुत्ते श्राना" ग्राम में पहुंचे तो एक जन्म के मु-सलमान फ़कीर ने गुद्ध होने की इच्छा प्रकट की। गुरु गोवि-न्दिसहजी ने उसे फीरन हिन्दू बना लिया श्रीर उसका नाम "अजमेरसिंह" रख दिया। "देखो गुरु प्रकाश स्रजप्रंथ प्रथम श्रायन श्रंशु १८ सफ़ा २०७"। "श्रानन्दपुर" में जब गुरु गये तव वहां कई सिक्खों को श्रत्याचारी मुसलमानों ने ज़बरन मुसल-मान वना लिया था। वे सव आग कर गुरु के पास स्राये। लोगों ने गुरु से पूंछा कि क्या करें ? उन्होंने कहा कि ग्रुद्ध कर लो। इस आज्ञा के मिलते ही वे सव हिन्दू-धर्म में प्रवेश कर गये। इसी प्रकार "वीर बदा वैरागी" ने मुसलमानों से तुमुल संप्राम किया श्रीर हर प्रकार से इस्लाम की जड़ खोखली करता रहा और हिन्दू धर्म का प्रचार करता रहा। "गुरु तेगवहादुर" श्रीर ब्राह्मण "मतीराम" के श्रंग २ कट गये श्रीर श्रारे से चिर गये पर हिन्दू-धर्म नहीं छोदा। सारा सिक्खों का इतिहास हिन्दू-संगठन, शुद्धि श्रीर दिलतोद्धार का जाँज्वल्यमान उदाहरण हैं श्रीर हमें पूर्ण श्राशा है कि हमारे सिक्ख भाई, जो विशाल हिन्दू-जाति के वीर अङ्ग हैं, अवश्य ही अपने गुरुओं के समान हिन्दू-धर्म की रत्ता में श्रीर मदान्ध इस्लामी धर्म के त्त्रय में सदा तत्पर रहेंगे।

"सर्दार कर्तारसिंहजी" जो कि दरवार साहव श्रमृतसर के वड़े प्रसिद्ध प्रयो हैं श्रीर जिन्होंने सिक्खों के इतिहास की कई पुस्तकों रची हैं उन्होंने वतलाया कि सिक्ख इतिहास में शुद्धि की हज़ारों मिसालें मौजूद हैं। छुठे गुरु 'हरगोविंदजी" ने "उस्तमखां" नामक लाहीर के शाही काज़ी की लड़की "कीलां" ाम राम॰

राम्

राम०

हे बहे प्रेमी है की त्यार रहते हैं। उन्हों ती इन्द ज़ा शहें।

को देव कर सं

गाने। माने॥

#### (२२६)

, ...

को श्रपती बीवी बनाकर रक्ता था श्रीर उसके नामका "कोलसर" नामक तलाब श्रभी तक श्रमृतसर में विद्यमान हैं। ज़िली होशियारपुर में श्रनदपुर साहब की श्राणियी लगाई में ग्रुह गोविन्दसिंहजी की फीज के पास जन्येदार रामिंह फी श्रीरंगज़ेंब की सेना ज़रामी होनेपर उठाकर लेगई श्रीर उसके में स काट कर जबरन मुसलमान बना दिया। जब गुरु के पास बह भाग छिप कर वापिस श्राया तो गुरु ने उसकी सब कथा सुन कर उसे पुनः शुद्ध करकर हिन्दू बना दिया। "देखी स्व ज्ञाय सहाश खष्टमस्त श्रभ्याय १६।" सिक्प इतिहास से पेसी संकरों मिसालें मिलती हैं जिसमें सिहनियो (रिक्श ख्रियों) पर मुसलमानों ने श्रसाचार करकर श्रीर श्रमेक प्रकार के लालच देकर धर्म- श्रष्ट करना चाहाँ परन्तु वे हिन्दू धर्म पर हद रहीं श्रीर धर्म नहीं छोड़ा।

गुरु गोर्निद्सिंह के पुत्र "फतेहसिह, ज़ोरावरसिंह" के, जि: तको कि हिन्दूधमें के कारण मुसलमानों ने जिन्दा दीवार में चु-नवा दियेथे, निम्नलिखित वचन उनके हिन्दूधमें के प्रति प्रगाध श्रीम को प्रदर्शित करते हैं:—

नाति इम तौन के व्यख्याति जग जाने समु, धर्महेत दिया जिन दिल्ली शिर जाई है।
तुर्कन बनात जातें धर्म न तजाई है,
और इम एक बात कहें तब पाससान।
तुर्क मये मरे नाहिं हिन्दू रहे मर जाहि,
बात मह नाहीं कांच समहं को खाई है।

त्ये स्वर्धाः व्यक्तिये स्वर्धः विकास विकास विकास स्वर्धः विकास वितास विकास वितास विकास व

विकास करता है। विकास करता है। संकास करता है। स्वीत करता करता है।

1

F.,

उसके नाम्का टमें विद्यमान है। क्रिटी लड़ार्ट में हार रामसिंह की ईस्त्रीर उसके इस गुरु के पास वह ती सब कया सुन देखी सुरजप्रकाश

ती सैकड़ों मिखहें पर मुसलमानों के लच देकर घर्म इ रहीं स्त्रीर घर्म

रावरसिह" के,दि. ज़िन्दा दीवार में चु धर्म के प्रतिश्रगाय

जाने समु,

नाहि

ताते श्रव तुमही विचार करो,
"चार दिन जीवन के हेत हम धर्म क्यों गँवाई है।
(देखो पंयप्रकाश पडिशन २ गुरुपुत्रों की मृत्यु का प्रसंग )

ध्रागे यह भी गुरुपुत्रोक्तिं देखिये जिसमें हिन्दूधर्म का प्रेम कूट २ कर भरा है।

शले तोक पहिरानों नेरि पांत्रले महिलानों, गाठे वन्धन बन्धानों श्रीर खिचानों कांची खांचसों। विप ले पिलानों तापे मृठ भी चलानों, मांक्की धार में बहानों नांघ पायर क्यालसों। बिछुले विद्यानों तापे मोहिले सुलानों, फिर श्राग भी लगानों बांघ कायर दुशाल सो। गिरी से गिरानों काली नाग से डसानों। हाहा श्रीत ना छुड़ानों इक हिन्दूधर्म पालसों। (देखों श्री गुवधर्मध्वजा पृठ १०४)

आंगे गुरु गोविन्द्सिंहजी की निम्नलिखित उक्कि पिट्ये जिससे सांक विदित होता हैं कि सिक्स और हिन्दू एक हैं।

तिलक जञ्जु राखा प्रभुता का कीनो वड़ो कलू माईसाका । साधुन हेत इति जिन करी शीश दिया पर सी न उचरी । धर्महेत साका जिन किया शीश दिया पर सिरर न दिया, (देखो दशम प्रन्थविचित्र नाटक श्रध्याय ४) Æ))

ाम राम०

म राम० रि, म राम०

राम०

#### ( ६२= )

श्रत: हम्।रा नम्र निवेदन है कि सिम्ख, श्रार्थ्य, सनाननी, जैन, चौद्धं सर्व विशाल हिन्दूधर्म की साखाएं हैं। श्रीर सभी के गुरु नानक, गुरु गोविन्द, स्त्रामी दयानन्द, शंकरा-चार्य, महावीर स्वामी, गीतम-बुद्ध श्रादि विशाल हिन्दू जाति के पूज्य हैं। अतः सवको मिलकर ग्रुद्धि आंटोलन में भाग सेना चाहिये श्रीर विशाल हिन्दू जाति को ईसाई मुसलमानी के हमलों से वचाना चाहिये।

चाहे शुद्ध किया हुआ बीद्ध रहे, आर्थ्यसमाजी रहे, जेनी रहे या सिक्ख श्रीर सनातनी रहे यह उसकी मर्जी पर है। हमें इस बात की पर्वाह नहीं। हमें तो ईसाई श्रीर मुसलमानों से वचा कर "कृएवन्तो विश्वमार्यम्" इस वेदवान्य की सत्य मान कर हिन्दू-संगठन कर हिंदूधर्म की वृद्धि करनी है।



ख़े संत

The season of th

Elle a sel med de la manda de शुद्धि चन्द्रोदंगं ैं शास चन्द्राद्य २००० अधिक प्राप्त प्र प्राप्त प कार्यः सन्तरं स्टारः है। इंग र्डस्यः बीरः स्टारः वीरः स्टारः वीरः स्टारेतान में हर बेस्तरं हुसारनं ाम राम० म राम० तमादी रहे, हैं। हें मलीपर है। हैं मुफ्तमानों हे स रि, म राम० ही मत्य मान ह राम० Ž1 पांडित मदनमाहने माल्बीयजी

- (-

1 हीश्य , देवे शांक कृत्य ुते भोरद्द<u>ा रं</u>गराह पह कार ११ द्वा सन्ता हो गई है। हा राष्ट्र संदा है है। ज्य केहर हो हो। के क्योर्ट्स है है। जिस हों की है। प्रमाद अर्जिंद है। सकों क्या स्वार्थ है।

श्रोश्म्

## शुद्धिचन्द्रोदय

### द्वादश ग्रध्याय

1.

# हिन्दूजाति को इस्लामी हमले से बचाओ

तूं वेद का पेयाम सुनाता जा । तूं शुद्धि के नाद व्जाता जा ॥ ले ब्रो३म् का फंडा घर रगड़ा। मिट जाय अवैदिक सव कमड़ा ॥

एक श्ररव ६७ करोड़ वर्षों से जिस जाति श्रीर श्राय्यंसभ्यता की रचा हमारे पूर्वज करते चले श्राये हैं वह श्राज
भयद्भर संकट में है। श्रीर उसके सर्वनाश के लच्चण सामने
हिएगोचर हो रहे हैं। श्रपना राज पाट श्रीर चक्रवर्ती साम्राज्य खोकर भी हमारी श्रांखें नहीं खुलीं। देशो श्रीर जातियों
के अधोगित के इतिहास को देखने से पता चलता है कि
विनष्ट हुई जातियें भी श्रपनी सव वुरोइयें जानती थीं
श्रीर जानते हुए भी पुरुपार्थहीनता, श्रकमंग्यता, श्रालस्य,
प्रमाद, ज्यक्तिगत ईर्षा हैपादि तथा देश काल के श्रनुसार श्रपने की परिवर्तन न करने के कारण उन वुराइयों को न मिटा
सकीं श्रीर इस्लामी हमले के सामने भुक कर मिट गई। इजिप्ट, ईरान, श्रफ्रगानिस्तान श्रादि देशों में जहां सिर्फ हिन्दू

क॥

ाम राम०

म राम० 🏅

ન પત્ત

म राम०

1

म राम्र

.7

रहते थे श्रीर हमारा चक्रवर्ती सामाज्य था वहां का धचा र हमारे देखते २ हमारे श्रसंगठित होने से मुसलमान वना लिये गये। इस समय भी भारत के उद्धार के लिये हिन्दू संगठन शुद्धि, दितोद्धार श्रीर ज्ञात्र धर्म की श्रावश्यकता है। सव जानते हैं कि इनके विना हिन्दू जाति नष्ट श्रष्ट हो जायेगी। परन्तु हम आकर्मएय हैं। हम वद्ती हुई अवस्था के अनुसार कार्यं नहीं करते। सारे भारत का हिन्दू-संगठन होना तो दूर रहा, सारे भारत की प्रान्तोय हिंदू सभाए तक श्रभी नहीं वन सर्की। सव अपनी २ डफली वजा रहे हैं और अपना २ राग गा रहें हैं। एक सच्चें नेता के पीछे नहीं चलते। कांग्रेस वाले हिन्दू सर्वथा राजनीति विहीन हैं। श्रौर कोरा हिन्दू मुसलिम इतिफ्रांक का नपुंसक राग गा रहे हैं। इधर आर्य्यसमाज देश की जो जीवित जागृत ताकत थी वह भी संस्या युग में इतनी फंसी है कि उसकी गुरुकुल श्रीर कालिज के लिये वंन्दे मांगते २ फ़ुरसत नहीं मिलती। हिन्दुश्रों का कर्चव्य है कि वह आर्य-समाज को आर्थिक चिन्ता से मुक्त करदे और इसके प्रत्येक कार्य में पूर्ण सहयोग दे ताकि वह बलपूर्वक श्रपनी सारी शक्ति श्राय संगठन में लगा कर हिन्दू-जाति का बेड़ा पार करदे। पजाव, सिन्ध, पश्चिमोत्तर, सीमा प्रदेश में मुसलमानों से हिन्दुश्रों का भयद्गर जद्दो-जहद चल रहा है। श्रीर भारत की कोकिल सरोजनी नायडू वम्बई में वैठी हुई अलाप लगा रही हैं 'कि पञ्जाव प्रान्त को श्रलग छोड़ दो। सम्मिलित चुनाव पद्धति के लिये सिंध का कुर्वान कर दो, गोया स्वराज्य एक लड्डू है जो सिर्फ नहीं लड़ने वाले सीधे साधे श्रादमियों को मिल जाता है। श्रीर श्रङ्गरेज़ी सरकार इतनी भोली और मूर्ख है जो वम्वई वालों से यह

कहं देगी कि "पंजाब के दि स्वराज्य नहीं देंगे श्रीर तुन हो।हिन्दू मुसलमान नि. े दे देते हैं"। इन वानर्रं ह १ सुनकर हमें हंसी प्रानो है भते।विचारे पेग्रावर छाना मुसलमानों हे मज़हती होन वर" के नारे से दहरात कार तक में घर में बन्द हो - ने धे लमानों के श्रद्धाचार मुस्त वे सव , जानते थे। हम राउर आइयों को चेतावनो देना नः सिंध के हिन्दुश्रों का तहां है। श्रीर देते पहले पह विदेशियों ने सारे भारत हो कार जमातिया वंधे हा कर पजाव, सीमा प्रदेश ग्रांर 🕻 तो सव मुसलमान इता ; सारे भारत के श्रद्धारी शक्ति से मुजावला न दर दर्श मुसल्मानी हमला हमार प्रत करेंगे और हरा हो। पानु . हुआजैसे किशायम प्रदेशन प्रत्येक आहमी इस होने हो के बजाय श्रपने २ वर्षर ५. श्रीर कहता है कि तर आव

١

ज्य था वहां का वहां ने से मुसलमान वना हिं। ार के तिये हिन्द्रसंगय ती आवश्यकता है।सा ति नष्ट श्रष्ट हो जायेगी। 🟃 । हुई अवस्या के अनुसा हिन्दू-संगठन होना तो र् समाए तक अभी नहीं ले हे हें और अपना २ गर नहीं चतते।कांत्रेस वी त्रीर कोरा हिन् मुसलि रहे है। इयर श्रापंसमा धो वह शी संस्था युगां 🗸 त श्रीर कालिज के लि ो। हिन्दुझों का कर्तव चिन्ता से मुक करदे श्री ा दे ताकि वह वस्कि लगा कर दिन्दू जाति इ पश्चिमोत्तर, सीमा प्रते भयहर जहाे जहर वा कोकिल सरोजनी नाष् हो हैं कि पड़ाव प्रान्त के व पद्धति के लिये सिंघ का लडू है जो सिर्जनहीं तहें। ल जावा है। श्रीर श्रक्षेजं हिजी चम्बई वालों से प

į

फहें देगी कि "पश्चाव के हिन्दू मुसलमान बड़े लड़ांकू हैं उन्हें हमें स्वराज्य नहीं देंगे श्रीर तुम वम्बई प्रान्त वाले बड़े सीघे सादें हो। हिन्दू मुसलमान मिलकर रहते हो लो हम तुम्हें स्वराज्यं दे देते हैं"। इन बम्बई के राजनीति विहीन नेताओं की बातें सुनकर हमें हंसी आती हैं। यह मुस्लिम मनोबृत्तिं नहीं समः भते।विचारे पेशावर सीमा प्रदेश श्रीर कोहाट के हिन्दू, जाहिल मुसलमानों के मज़हवी दीवानगी से डरकर "श्रह्मां हो श्रकं-बर" के नारे से वहशत खाकर हिन्दू मुस्लिम इसिहाद के दिनीं तक में घर में बन्द होजाते थे क्योंकि पीढ़ियों से यह इन मुस-लमानों के श्रत्याचार भुगत रहे थे श्रीर उनके कारनामे जो हैं वे सव ;जानते थे। हम इतिहास से शिचा लेकर अपने हिन्दू भाइयों को चेतावनो देना चाहते हैं कि पंजाव, सीमा प्रदेश और सिंघ के हिन्दुओं की लड़ाई सारे भारत के हिन्दुओं की लड़ाई है । श्रौर जैसे पहले एक "पोरस श्रौर श्रनंगपाल" को हराकर विदेशियों ने सारे भारत को गुलाम बना कर उस पर ऋघिः कार जमालिया वैंसे ही श्रव यदि दूसरे प्रांतों के हिन्दूं, वंगाल, पंजाव, सीमा प्रदेश श्रीर सिन्ध के हिन्दुश्रों की मदद न करेंगे तो सब मुसलमान बना लिये जावेंगे। जैसे उस समय कें सारे भारत के अदूरदर्शी हिन्दू राजा भी पंजाब में सम्मिलित शक्ति से मुकावला न कर यही सोचकर बैठे रहे थे कि जब मुसल्मानी हमला हमारे प्रांन पर श्रावेगा तव उनसे मुक्रावला करेंगे और हरा देंगे परन्तु उस समय प्रतिफल ठीक वैसा ही हुआ जैसे कि गांव में एक कोने पर श्राग लग जाय श्रीर गांव का प्रत्येक श्रादमी उस कोने की श्राग, सम्मिलित शक्ति से वुकाने के बजाय श्रपने २ घर पर घड़ा लेकर खड़ा ही जाता है और कहता है कि जब श्राग की लपरें इघर श्रायेंगी ती इसें

म राम॰ म राम॰ रे, म राम॰

राम०

बुभा दूंगा। नतीजा यह होता है कि थोड़ी २ शक्ति से कोई श्राग की नहीं बुक्ता सकता श्रीर सारा गांव जल जाता है। भारत का इतिहास ऐसी २ गलतियों से भरा पड़ा है। राजपूत, सिक्ख, मरहटे सव श्रलग २ लड़ते रहे श्रीर नाश की प्राप्त हुए, श्रीर जंब इन तीनों ने सम्मिलित शक्ति से लढ़ाई की तब ही मुगल साम्राज्य को उलाइ फेंका। इस समय वम्बई श्रीर गुज-रात वाले कुल सज्जन कह रहे हैं कि हमारेयहां तो श्रमन चैन है हमें हिन्दूसंगठन से क्या मतलव ? मद्रास श्रीर महाराष्ट्र वाले कई हिन्दू कह रहे हैं कि हमारे तो हिन्दू प्रान्त है हमें हिन्दू. स्रभाश्रो से क्या मतलव ? देशी राज्य वाले कह रहे हैं कि हमारे तो देशी राजा हैं ही हम हिन्दू सभा खोलकर क्या करेंगे? परन्तु जब कोहार श्रीर सीमा शांत में मुसलमानों ने वलवा कर सब हिन्दुओं को निकाल दिये तो यह हिन्दू प्रान्त की दुहाई देने वाले कोरे समाचारपत्रों के तार पढ़ कर रह जाते हैं। रत्ती भर मदद नहीं देते। श्रीर विचारे हिन्दू पीसे जाते हैं। श्रव श्रापही वताइये कि क्या इन हिन्दू प्रान्तों की हम चाटें ? इन हिन्दू प्रान्तों में विना हिन्दू सभाश्रों के संगठित हुए क्या बन सकता है ? हर एक चाहता है कि मालवीयजी हमारे नगर में आवें तो हिन्दूसंगठन हो जाय पर विचारे मालवी-यजी को हिन्दू यूनिवर्सिटी श्रीर कौंसिलों से फ़र्सत नहीं हैं वे क्या करें ? महात्मा गांधी ने भी हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के - विषय में विचित्र मंत्र वना रक्खे हैं। जिससे हिन्दू जाति की महान जुकसान होरहा है, श्रव हिन्दुश्रो का सारा रोब चला गया है। असहयोग आन्दोलन से हिन्दू मुस्लिम ऐक्य में जब खाने पीने के श्रापस के बन्धन हूटे तब से यह सीमा घदेशी मुसलमान, जो अपने आपको पहिले हिन्दुओं से नीचां

मानताया, बता है का गूरे हैं हक समस्ते वर्ग विगित् और उस पर दुर्ग गार्थ है तोइना शी स्वरः दाः श्रिष्य वह तह भी नित <sup>र</sup>हार्दिकरका कमार्दे । मुसलमान उनएं ने ने देंगे. अनेता दिन् मा को देश गुलाम वन हर सम 🐧 . रहना, केंद्र दिनेत है की के की बहानत रम 🕆 🍀 वार्ते है। मा, हो पारत्य सीमा प्रांत तिर में एक्ट्र के तिये मन हिंदे के कर है कि इस्ट मनुस् क्रिक् श्रलाचारों में इन इत्रर हुन हिन्दू महासमा शास्त्र व मुवे 'सावरहर क्षेत्र , में हिन्दू बति शेने देव हिन्दूसगढ़तं सर उन्हें " केवल एक सुन है है। है। इस घरवार करते हुन अ जाति के दितों को एक एव ्री देखां वे तिये महिला स्वरूप प्राहं परमानन्तं हे , रायजी और आरं परमञ्जा काम करें वो दिन् उने हैं।

١

स्य समय वार्च औरगुः हमारेयहां तो श्रमन वर्ता मद्रास और महाराष्ट्रको ो हिन्दू प्रान्त है हमें हिन् ज्य वाले कह रहे हैं। र सप्ता स्रोतकर क्या करें। में मुसलमानों ने वलवा श यह हिन्दू प्रान्त की दुर्ही 🗸 ार पढ़ कर रह जाते हैं। चारे हिन्दू पीसे जाते हैं। हिन्दू प्रान्तीं की हम चारी नार्थों के संगडित हुए क है कि मालवीयजी हमारे जाय पर विचारे मातकी हींसिलों से फ़र्सव नहीं है हिन्दू मुस्तिम पेला है । जिसमें हिन्दू जाति हो 🗠 नन से हिन्दू मुस्लिम ऐत उन हुटे तव से यह सीम को पहिले हिन्दुओं से नीव

कि धोड़ी २शिक से क्षें मानताथा, बराबरी कानहीं बर्टिक ऊंचा मानने लगा श्रीर श्रपना वारा गांव जल जाता है। हक समभाने लगा कि हिन्दू स्ती,को उड़ाना उसका धर्मा है। विभरापहा है। राज्य और उस पर तुर्रा यह है कि असहयोग काल से वह कानून है और नाग्रको प्राप्तु, तोड़ना भी सीस गया श्रव उसको डर सरकार से भी न रहा। शिक्त से लड़ाई की लहें अपन वह तर्क, अरीर विवेक, की तिलांजिल देकर धर्म की <sup>रे</sup> दुहाई दे कर पाप करता है श्रीर श्रन्याय करता है श्रीर कुछ मुसलमान उसकी पीठ ठोकते हैं। अब विचारा सीमा प्रान्त का श्रकेला हिन्दू क्या करे ? बस वह वित्कुल मुसलमानों का गुलाम बन कर रहता है 'जाट कहे सुन जाटनी तुभे गांव में रहना, ऊँट विलैया ले गई तो हांजी २ कहना" वाली परतंत्रता को कहावत उस पर चरितार्थ हो रही है। करे क्या ? दो ही वार्ते हैं। प्राणु दो या परतन्त्र बने रही। इम हृदय से उन सब सीमा प्रांत निवासी हिन्दुओं की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने धर्म के लिये प्राण दिये और लाखों कष्ट सहे परन्तु सोचने की बात है कि हरएक मनुष्य प्राण नहीं देसकता। बस वह हिन्दू इनके श्रत्याचारो से तंग श्राकर मुसलमान बन जाता है। इधर देश में हिन्दू महासभा का प्रधान महाराष्ट्र वीर श्रव श्रकेले डाक्टर मुं जे ''सावरकर'' श्रीर "केलकर'' क्या २ कर सकते हैं ? देश में हिन्दू जाति की नैया मंभधार में है। हां महात्मा गांधी अगर हिन्दू संगठनी बन जायं तो दिन्दू जाति शीघ्र बच सकती है। केवल एक सुवर्ण रेखा इन काले वादलों में दिएगोचर होरही है। इस घनघोर श्रन्धेरी रात में श्रगर कोई दिन रात हिन्दू जाति के हितों को रचा करने वाला और हिन्दू हितों की हिन्दुश्रों का सार्। ते प्रका के लिये मर मिटने वाला व्यक्ति है तो वह केवल देवता-स्वरूप भाई परमानन्दजी हैं, यदि डाक्टर मुं जे, ला० लाजपत-रायजी और भाई परमानन्दजी तीनी ब्रह्मा विष्णु महेश वनकर काम करें तो हिन्दू जाति का वेड़ा पार हो सकता है।

<u>'কা।</u>

ाम राम०

' मि राम०

म राम०

ţ,

-

राजिं मालवीयजी महाराज तो महर्पि द्यानन्द के पश्चित् हिन्दू संगठन की वर्तमान प्रवृत्ति के प्रवर्त्तक ही हैं श्रीर वे तो भाजनम निरवार्थ भाव से दिन्द्र जाति की रद्मार्थ कार्य कर रहे हैं श्रीर करते रहेंगे। पर श्रव श्रकेक्षे उन पर श्रीरं देशभक लालाजी श्री लाजपतरायजी पर ही निर्भर रहना उचित नहीं। यह सब का काम है और अपनी २ शकिं श्रमुसार सब को सहयोग देना चाहिये । प्रिय श्रार्थ्यः भाइयो ! ज़रा सीमा प्रदेश, सिन्ध, पंजाव श्रीर पूर्व वंगाल के हिन्दुश्रों की दशा की श्रोर निहारी श्रीर तर-ख खाकर सोचों कि मुसलमानी इमलों का श्रकेले बरावर मुकायला करते २ आज इनकी क्या दुदर्शा होगई है ? अव इन में से घीरे २ मुकावला करने की शक्ति नष्ट होती चली क्षा रही है श्रीर इनकी श्रावादी दिन प्रतिदिन कम होती वली जा रही है। जरा सोविये कि सारा गांव मुसलमानों का 🍾 है और इसमें दो घर हिन्दुओं के हैं यह विचारे हो घर सारे गांव के मुकावले में कैसे उहर सकते हैं! जब कोई कभी मजहवी धीवाना इन मुसलमानो को अङ्कादेता है तो वेचारे हिन्दुओं की श्राफत श्रो जाती है। श्रीर इनमें से कई मुसलमान वना लिये जीते हैं। जब कभी कोई इनके घर की विधवा उड़ाकर से जायें तो वह रिपोर्ट तक नहीं कर सकते। श्रगर रिपोर्ट भी करदे तो इनको श्रदालत में मुक्तंदमा चलाने लायक सान्तियां नहीं मिलतीं। दिनरात विचारों के जीवन संकट में बीतते हैं भ्रोर अन्त में तंग आकर केवल मुसलमान वनने से अपना दुखड़ा मिटते देख कर वहुत ही मन की मार कर रोते हुए मुखलमान वन जाते हैं। इस दर्दनाक हालत की हम दिनरात देखते हैं श्रीर दिनरात इन प्रान्तो की हिन्दू स्त्रियें भगाई जाने

श्रीर रहे मुनन्द रहे हो बतापि पर कर दि वचान इतिः इति । क्तातरानं पर -∭्का क्वंय नरे दें! पर र ेवहां है हि सरमें १ 🖛 संख्य रिन्द्रों है। हो ह की श्रीर हंगा है है र का है की बर मान्य है के साथ प्रारंत हैं जारू प्रदेश हे हुन्त्र न मा हिंबार के रिप्रा द सुवियतं रे मनं है है े फील परत् हिंद है हम तव मुक्तमन्त्रे हो क्षेत्र क के साथ अन्यत्र हरत् र नित्रद है सामने हि हुन श्रल संलह हुन्तर है देनी चारिय। दर्द हो गण ह आई दूसरी बन्द केन करें , हमारी नमाह में दनक हाए ठीक ही है हि गुला है हैं। े पड़ती है। पत्न दुवा रहे े एक मत नहीं सुम्बान्य हैं , धे लेकर एक मुस्तिः हैं। मानते हैं और इसके कहुन

ो महिंद देतान्य है हह ह स्तर्ण होते के ह जानि की रहारे व शब प्रदेशे स्वपार । रही पर हो निर्देश सा र दें और इसते श्रं ग चाहिये। ब्रिडिय लिंग, पंजाब और इ ं घोरित्ताने और व हमलों हा सनेहे रज त्या दुश्यं होनां देशि हों राडि वह रोडी व दिन प्रतिहित शम हिं ह सारा गांव मुख्तमहो। हिं यह विजारे ही पार है। इब को किशी महार्थ नंसता ई हो देवारे लिए न्में से कि मुमतमान ग नंड बर को विषवा रहातं कर सकते। हगा पिटेर्र इमा चलानं लायक साहिरं क्र क्षीयन सकट में बीतते कि मुमसमान बनने से कर') मन की मार कर रोने हैं नाक दालत की हम विवास हिं दिन्द्र सिने मार्ग हो

श्रीर इन्हें मुसलमान बनाने का समाचार पढ़ते हैं परन्तु श्राप हो बताइये क्या कभी हिन्दू जाति ने इनको विधर्मी बनने से बचाने के लिये कोई वास्तविक कार्य्य किया है ?

क्या इन हमारे धर्म शाइयों को वचाना प्रत्येक आर्य हिन्दू का कर्त्तव्य नहीं है ? इनके बचाने का एकमात्र उपाय केवल यही है कि जब कभी वहुसंख्यक मसलमान इन प्रांतों के श्ररूप संस्यक हिन्दुश्रों को दवावें तभी जिन जिन प्रांतों में हिन्दुश्रों को अधिक संख्या है और जहां २ पर सारा गांव हिन्दुओं का है श्रीर वहां पर २ या ३ मुसलमान हैं वहां मुसलमानों के साय भी ऐसा ही व्यवहार किया जाय जैसा कि सीमा प्रदेश के मुसलमान सीमा प्रदेश के हिन्दुओं के साथ करते हेंस्त्रीर जो हिन्दुस्रों ने उनके हक से स्रधिक उनकी सुविधायें दे रक्सी हैं वे वन्द कर दी जायें। बस वहां फीरन पकड़ शुद्धि की गदा ले तबलीय का सिर फीड़ दी। तव मुसलमानों की आंखें खुलेंगी और वे हमारे हिन्दू भाइयों के साथ अत्याचार फरना वन्द कर देंगे। जब कभी यह म-स्जिद के सामने इन श्रत्य संख्यकों के बाजे बन्द करदें तभी श्रत्प संख्यक मुसलमानों के मुल्लाश्रों की बांग हमें बन्द कर देनी चाहिये। यदि कहें ऐसा क्यो करते हो ! तो कहो कि तुम्हारे आई दूसरी जगह ऐसा क्यों करते हैं? यदि वे कहें कि वाजे से हमारी नमाज में खललं पड़ती हैं तो हिन्दुवों का भी एतराज ठीक ही है कि मुल्ला की वांग से संच्या और पूजा में खल्ल पड़ती है। परन्तु दुखड़ा यह है कि दिन्दू नेताओं का सब को एक मत नहीं मुसलमान ती मुहम्मदश्रली और इसननिज़ामी से लेकर एक मुस्लिम तांगे वाले तक एक ही राजनीति की मानते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं और सब मुस-

क॥

ाम राम०

राम०

राम०

,7<u>2,4</u> ,

राम०

लमानों की राजनीति यही है कि दीन इस्लाम का प्रचार ही श्रीर जो काफिर हैं उनको मुहम्मिद्यों की टांग के नीवे दवाप रक्खो । परन्तु हिन्दु श्रात्मा की श्रावाज, दया, श्रहिसा, न्याय आदि में फंस कर अपना नाश कर देते हैं। और थदली हुई श्रवस्था के श्रनुसार देश काल की देखकर औ, कार्यं नहीं करते। मुसलमानी काल में मुसलमानों ने कोई युद्ध की सभ्यता के नियम नहीं माने । छुल, कपट, विश्वास-घात से काम लेते रहे। इधर राजपूत वही धर्म की लड़ाई लड़ते रहे। कमर के नीचे तलवार नहीं मारनी, गी सामने श्राजये तो उसके पीछे छिपे शत्रु को इसलिये नहीं मारना क्योंकि गोहत्या का भय था। शरणागत शत्रु को माफ कर देना इत्यादि, मुसलमानों ने एक भी उपरोक्त नियम नहीं पाला प्रतिफल यह हुआ कि राजप्तों के समय में शत्रु की चालों के साथ अपनी चालें न बदलने के कारण बीर होते हुए भी हारना पड़ा। मरहटों ने ऐसा नहीं किया श्रीर वे मुसलमानी से वाजी ले गये। इस समय भी ऐसे ही हिन्दू नेता मुसलमानी की कूटनीति नहीं समभे हैं तब ही मुसलमानों से हार पर हार श्रीर मात पर मात खा रहे हैं।

जवतक प्रत्येक दंगे फसाद श्रीर वलवे में इनको तुर्की वतुर्की जवाव नहीं दिया जायगा तवतक हिन्दूजाति की रक्षा नहीं हो सकी। यदि वह श्रीरतें भगावें तो वीर हिन्दू सिक्खों के समान श्रथवा खड़वहादुरसिंह के समान इनके साथ व्यवहार करना चाहिये।यह निश्चय, जानिये कि यह कभी तुम्हारी शान्ति श्राहिंसा श्रीर प्रेमकी वातों से माननेवाले नहीं यह तो जिसके हाथ में पोलिटिकल (राजनीतिक) ताक्रत है उसी हो सुरानर हार इस वाले प्रतान हार के सुर्परंग हो होर समें

> षो प्यामन मार्जे (बो बंधा को उन्य

वर्ता स्नित्रिक सं हैं। मुस्तुन्द्रान्तः । फलाने हे जिले हुए हुए हुन सम्यता हो न इस् रहे श्रक्षणानितन रह है ,.. श्रव सामाजा कि । संस्या हे हुए करेंग फायदा नगरहरू हे उन हैं पेलिटी फ्रांट पर स्वर श्रिधिक संयाग का ... हैं, विकासी हींचर , जिससे किया तो हिन्द्र हर वाली हिन्दू आरती है रा वनना पड़े। फ्रांट रह जब यह प्रान्त हो हुन्स्स मुस्लिम राज्य रही है । फिर दूसरे प्रन्तों के हैं े श्रीर इस प्रशाहकार है । सम्यता का नाग हर हैं हैं। हमारे कांिन् हां दे

1

( २३७ )

दीन इस्लाम का प्रवात इम्मिट्यों की दांग के हैं। की आवाज, दया, श्रीक मारा कर देते हैं। इं र देश काल की देवा लि में मुसलमानों के हैं। लि में सुसलमानों के हैं। लि में कुल, कपट, विश्वक पूत वहीं धर्म की वहीं र नहीं मारनी, गी सार्व जु को इसितने नहीं माल राजात शत्रु की माल क तो उपरोक्त नियमनहीं पड़ के समय में शत्रु की वां क समय में शत्रु की वां क सारण वीर होते हुए हैं किया और वे मुसलमाने ही दिन्दू नेता मुसलमाने ही मुसलमानों से हार ह

ार वलवे में इनकी हुई वितक हिन्दू जाति की एवं ने भगावें तो वीर हिन् रहा दुरसिंह के समान हुई इ निश्चय जानिये कि हुई प्रेमकी वार्तों से मानवाई कल (राजनीतिक) ताई

[1

दीन स्लाम का प्रचार है उसी की खुशामद करते हैं श्रीर उसी से संधी करते हैं स्मिदियों की टांग के हैं इस वास्ते अगवान् कृष्ण की गीता में लिखे हुए कर्मयोग की श्रावाज, द्या, श्रीह के सहुपदेश की श्रोर चलो, अगवान् कहते हैं:—

यो यथा माम प्रपद्यन्ते, तांस तथैव भजाम्यहम्॥ (जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे)

तभी हम हिन्दूजाति को मुसलमानी हमले से बचा सकते हैं। मुसलमान इस्लामी राजनीति के श्रवसार श्रपनी सभ्यता फैलाने के लिये सारे भारत को द्वाते चले श्रारहे हैं श्रौर श्रार्य सभ्यता को नएभ्रष्ट कर रहे हैं। श्ररब, टर्की, ईरान, इजिप्ट, श्रफ़गानिस्तान तक तो इस्लामी सन्डा फहरा ही रहा है श्रीर श्रव सीमाप्रदेश, सिन्ध, वंगाल श्रीर पंजाब में श्रधिक मुस्लिम संख्या के वहाने मानटेग्यू चैम्सफोर्ड, सुधार स्कीम का फायदा उठाकर न केवल कौंसिलों, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसि-पेलिटी श्रादि सब राजकीय कार्यों में कट्टर मुसलमानों की श्रधिक संख्या रख कर मुस्लिम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, विलक इन्हीं कौंसिली द्वारा ऐसे क़ानून वनाना चाहते हैं जिससे कि या तो हिन्दू उनके गुलाम बने रहें या लघु संख्या वाली हिन्दू श्रावादी को तंग या लालच में लाकर मुसलमान बनना पड़े। श्रीर इन मुसलमानों की श्रागे स्कीम यह है कि जब यह प्रान्त पूर्ण मुसलमान वन जाय श्रीर सहारनपुर तक मुक्तिम राज्य स्थापित होजाय तो घीरे २ श्रागे बढ़ेंगे श्रीर फिर दूसरे प्रान्तों को भी मुसलमान वनाने के इरादे रखते हैं श्रीर इस प्रकार हमारे पवित्र ऋषि मुनियों की भूमि में से हिन्दू-सभ्यता का नाश कर मुस्लिम-सभ्यता स्थापित करना चाहते हैं। हमारे कई हिन्दू भाई जैसे पं० मोतीलालजी नहरू श्रीर म राम० म राम० र, राम०

राम०

श्रीमती सरोजनी नायडू जैसे कांग्रेसियों को मुसलमानों के इन इरादों के संगठित मुकावले करने की बात श्रच्छी नहीं लगती श्रीर न उनको श्रायं सभ्यता के मिटाई जाने पर कुछ दु:ख ही है। इनकी तरफ से चाहे सब मुझलमान या ईसाई वन जायें इन्हें तो खराज्य चाहिये, लेकिन दूसरी श्रोर जो हिन्दू हैं, जो आर्य-सभ्यता के प्रेमी हैं और जिनकी रगों में प्राचीन आर्यों 🎤 के खून का जोश भर रहा है वे वरवरता पूर्ण मुस्लिमसभ्यता के प्रचार को नहीं सह सकते। वे सर्वात्तम सबसे पुरातन रेश्वर-प्रदत्त पवित्र हिन्द्रधर्म को मिटने नहीं देना चाहते। क्या हम ऐसे कपूत हो गये हैं कि जिस पाक धर्म की रचा के लिये हमारे पूर्वजों ने गर्दनें कटवाईं, ख़ियों ने जीहर व्रत लिया श्रीर जिन्दा विताशों में जलीं उसको योंही मिट जाने दें ? जिस हिन्दूधर्म के लिये छुंहि २ मासूम वधों ने वालक हकीक्रतराय धर्मी श्रीर गुरु गोविन्दिसह के पुत्रों के समान . श्रपनी गर्दने कटवाई श्रीर दीवार में चुने गये, उसे इम नहीं छोड़ सकते ? सिक्ब गुरु अर्जू नदेव ने अपने आपको गर्म फढ़ाई में उवलवाया, वीर वन्दा वहादुर के सामने स्वय उसका पुत्र मारा गया श्रीर उसके पुत्र के बद्दन के गोशत के हुकड़े उसके मुंह पर फ़ेंक़े गये और लाल चीमटों से उसके बदन का एक २ श्रङ्ग जलाया गया तथापि इन चीरों ने श्रपनी श्रात नहीं छोड़ी श्रीर दिन्दूधर्म के भएडे को इस्लामी सभ्यता के ऋडे के सामने नहीं भुकने दिया। ब्राह्मण मत्तीदास ने "ब्रापना शरीर श्रारे से चिरवालिया श्रौर "श्रो३म् श्रो३म्" करते प्राय 🏌 त्याग दिये पर इस्लाम धर्म कवूल नहीं किया।" गुरु तेगवहादुर ने यह कहते हुए "गुरु तेगबहाहुर बोलिया हार पहिये पर धर्म न छांडिये" अपनी गर्दन कटवाली,

वीर ग्रामार्ज में पुरुषाई जीत किता है अ सान न हुआ, रेम्पे हैं कर हरा, मिला जिरान में न ्र पूर्वजी की की नार र पर ल देनिरे श्ट्रिंडं' के श्रासिहदय दीन अ करते हैं उने हर होते । का श्रद्ध हैं। हर उन्हें कृषि मुनिश्च इद्यु . . . बलब,हर्मान,इतुंग प्राप्त द्यानस्, महातीर्, मा ६ -मिट जाने हैं। नहीं नहीं न्य कांन प्रसल्त दिन् हेन के हमहों हो सुन्छ। मून का बंदे वे हुआ रह व्यत् के समने हिन्दून श्रत मुमत्तमतो शंक्र न्तर्गत नाने ही नार , कि हिन्द् यांत हो है। ठीक उन्ते भी बहुर हर 港龍 电音: मुस्लिम शांत बरने के प्रकार दहाँ, हैता, होंद प्रदेश, पहार, पृतं रहत ही हिन्दू नेगात ...... ३ }}

\

(२३६)

को मुसलमानी देश ति श्रच्छी नहीं सगतं जाने पर कुछ दु:बई न या ईसाई वन जो ो श्रोर जो हिन्दू हैं, वे 🔒 रगों में प्राचीन आर्थ । पूर्ण मुस्लिमसम्यवारे म सबसे पुरातन शि दिना चाहते। स्पाह धर्स की रज्ञा के लि यों ने कीहर क्रत कि को योंही मिर जानेही मास्म वधीं ने वहां दिसह के पुत्रों के सह में चुने गये, उसे हम व व ने अपने आपको गं ादुर के सामने स्वयसम वद्न के गोश्त के हुई ाल चीमटों छे उसके गा पि इन वीरों ने अपनी इत रिंड को इस्लामी सम्पता ब्राह्मण मचीदास ने "हर्र "ग्री३म् श्रो३म्" करते र क्रवृत्त नहीं किया। है, "गुरु तेगवहाहुर बीर्व " अपनी गर्दन करना

वीर शम्भाजी ने श्रत्याचारी श्रीरङ्गज़ेव से श्रपनी श्रांखे फुड़वाई जीभ निकलवाई श्रीर गर्दन कटवाई पर वह मुसल-मान न हुआ, ऐसी ही अनेकी मिसालें भारत के राजपूत, मर-हटा, सिक्ल इतिहास से मिलती हैं। क्या हम हमारे इन सब पूर्वजों की वीरता पर पानी फेर दें श्रौर भूठे श्रनिश्चित खरा-ज्य के लिये हिन्दू धर्म को तिलांजिल दे दें ? क्या जिन आर्थी के श्रात्मिक हान श्रीर ब्रह्महान की विदेशी तक प्रशंसा करते हैं उसे इम योंहो डरपोक श्रीर कायर वनकर शुद्धि का श्रस्त छोड़कर इस्लामी सभ्यता के सामने मुक्तने दें ? क्या ऋषि मुनि वेद, ब्राह्मण उपनिषद् प्रन्थों को त्याग कर सन्तु, याब-वल्क्य, दधीचि, श्रर्जुन, भीम, कणाद, राम, कृष्ण, शहर, बौद्ध, दयानन्द, महावीर, संव के नाम हम इस्लामी सभ्यता के सामने मिट जाने दें ? नहीं ! नहीं !! पेसा कदापि नहीं होगा !!! पेसा कीन अभागा हिन्दू होगा जो आर्यसभ्यता के मिटाए जाने के इरादों को सुनकर खुन के आंधु न वहाएगा? हिन्दू जाति का छोटे से छाटा वचा भी श्रपने जीते जी मुस्लिम सः भ्यता के सामने हिन्दू सभ्यता को कदापि नहीं अकने देगा। श्रतः मुसलमानों की सारे भारत की मुस्लिम प्रभाव के श्र-÷तर्गत लाने की नीति का प्रतिकार केवलमात्र यही है कि हिन्दू प्रांत भी जिन में मुस्लिम श्रावादी थोड़ी है उनकों ठीक उनसे भी वढ़कर उपायों से सर्वथा हिन्दू प्रांत चनाते रहें जैसे किं सीमा प्रदेशवाले मुसलमान उसको सर्वथा मुस्लिम प्रांत वनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जिस प्रकार टर्की, ईरान, इजिप्ट, श्रफगानिस्नान के सहारे वे सीमा प्रदेश, पंताब, पूर्व बङ्गाल श्रीर सिन्ध की द्याना चाहते हैं वैसे ही हिन्दू नेपाल वीदम्तानुयायी चीन, जापान की नैतिक स-

क॥ म राम० रे, न राम० 'हायता के साथ साथ खालिस हिन्दू प्रांत मद्रास, वम्वई, राज-स्थान, मध्यप्रांत, मध्य भारत, विहार, युक्तप्रांत श्रीर पंजाय के सव हिन्दुश्रों को संगठित शक्ति के सहारे हमें सीमा प्रदेश, सिन्ध श्रीर पूर्व बद्गाल के हिन्दु श्री की न केवल मुसलमानी हमलों से वचाने का प्रयत करना चाहिये वर्लिक वहां वड़े २ हिन्दू मिशन स्थापित कर २ दिन / रात गुद्धियां कर २ श्रपनी श्रावादी वढ़ानी चाहिये श्रीर इस प्रकार आगे २ वढ़ते २ श्रफगानिस्तान, इजिण्ट, ईरान, अरव श्रीर टर्की को पुन: श्रार्यधर्म के भन्डे के नीचे लाना चाहिये श्रीर फिरप्राचीन विराट्राजा के श्रफगानिस्तान में श्रीर शल्य राजा के ईरान में पुनः श्रार्थ्य-स्वराज्य स्थापित कर २ श्रागे २ शनै: २ वढ़ते २ सारे संसार में आर्य्य-सभ्यता के श्रनुसार श्रार्थ्य-चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करना चाहिये। जो कांग्रेसी हिन्दू नेता दिन रात हिन्दू-मुस्तिम ऐक्य के गीत गाते हुए 🏃 हिन्दुःश्रों को दवाते रहते हैं उनके पास हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य को बात करने के पहिले हिन्दुओं की श्रोर से पहिली मांग यह उपस्थित की जाती है कि उनस्य दिन्दू मन्दिरों को, जिनको कि मुसलमानों ने मुसलमानी राज्यकाल में जवरन तोड़ा है श्रीर उनके स्थानों पर मस्जिदें वनाई हैं वे सव, पहिले हिंदुर्श्रों को वाविस देदी जायं। मथुरा के केशवदेव के मन्दिर, काशी के विश्वनाथ,पुरकर भ्रीर श्रयोध्या श्रीर दूसरे हिन्दू तीर्थी में श्रीर नगरों में जहां २ मन्दिर तोड़ कर बड़ी २ श्रीरहज़ेंगी मस्जिदें वनी खड़ी हैं श्रीर जिनको देखकर हिन्दुश्रों की छाती में ग्रल चुभते हैं वे सव मस्जिदें हिन्दुश्रों के हवाले कर दी जायें ताकि हिन्दू पुन: वहां श्रपने मन्दिर चनवावें।

पानु करेंद्र शिक् वे मुननमाने में देश कार पेर हरने में फ्रम्मर है। े सम्बद्धानिक ्रिक्षेशेमर कार्रेशेस - विशेषिक कार्रेशेस शार् मुसनहर्त्त है कर क गया तुम सरं होतुन्तं ॥ मास बरते। व हिंदू दर्भ मुसतमात के अबने अ वतवी देश सम्मार . हिन्दू मुक्तिः देश है 👊 रगों में उदिमुक्ति कर् वर्तीसामान इस्टे दार्व है करगैत क्राना है ने उद्दे श्रार्व सम्पना को ग्या है ववाशी और दुन्हें धर्म के प्रचार में हर कर े

( २४१ )

त सहास, वर्मा, राह युक्तमांत होत पना के विश्व है की ाल के दिन्दुओं को ति का प्रस कला त स्यापित कर २ ति हानी चाहिंग फीएए , इजिट, ईरान, झा के नांचे लाना चीरे नानिस्नान में श्रीरहत र्गापित कर र हों। प्राप्त-सभ्यता हे बहुहर हरता चाहिय।हो नाँसी म रेखन के गीत हो हुए रो पात हिन्द् मुस्ति के की स्तेरहे पहिला लोग क्षित् मिन्सं को, जिले ज्यकान में जबाद होता नां हैं वे सन, प्रति लि देखारेत के महिला कार्ती जीत दूसरे हिंदू तीवीं तोड़ कर बढ़ी २ श्लीक्ली को देमकर हिन्दुओं को वर्ग हरें दिन्दुओं के हवाते का गे ति मन्दिर वनवाव ।

परन्तु कांग्रेसी हिन्दू नेता कीरे व्याख्यान साइने वाले हैं वे मुसलमानों से ऐसा करना तो दूर रहा ऐसा प्रस्ताव तक पेश करने में श्रसमर्थ हैं। वे तो यही जानते हैं कि जब हिन्द खूव लुट जायं, पिट जायं तो हिन्दुश्रीं को रुपया दिलवाने या दुष्टों को सजा कराने की बजाय हिन्दुर्श्नों को यह कहें कि आई मुसलमानों के नेता माफी मांग रहे हैं जो हुआ सी हो-गया तुम वड़े हो,पुराने श्रत्याचार को भूल जाश्रो श्रीर इन्हें माफ करदो। पर हिन्दू श्रब ऐसे राजीनामों से ऊब गये हैं। श्रीर मुसलमान कोरी ज़वानी जमाखर्च के सिवाय हिन्दुश्रों का वलवों के बाद वास्तविक घाटा पूरने को तैयार नेहीं हैं। अतः हिन्दू-मुस्लिम पेक्य की चर्चा करनाफिजूल है, अत: आपकी रगों में ऋषि मुनियों का रुधिर है और सारे संसार में चक-वर्ती साम्राज्य करने वाली हिन्दू जाति को वर्तमान दुर्दशा देख-कर गैरत त्रातो है तो उठी श्रीर कमर कसी। संगठित होकर आर्य सम्यता की रचार्थ हिन्दू-जाति को इस्लामी हमले से वचात्रो श्रीर शुद्धि, हिन्दू-संगठन, दलितोद्धार श्रीर चात्र धर्म के प्रचार में तन, मन, धन से सहायता हो।

而门 म राम० म राम० राम० राम०



श्रो३म्

# शुद्धिचन्द्रोदय बोद्दश ज्ञाध्याय

~~O:@:64~

### सरकार झौर शुद्धि

न करलों से होगी कभी वन्द शुद्धि। हमें वचा ? कटाना पड़ेगा। दयानन्द के हम हैं सच्चे सिपाही। जहां भर को आरज वनाना पड़ेगा।

इस समय मुसलमान तो धर्मान्ध होकर शुद्धि के मार्ग में कतावटें डाल रहे हैं और अग्रेज़ी सर्कार अपनी हो स्वार्थ सिद्धि के लिये हमारे शुद्धि के मार्ग में कांटे चलेर रही है। जहां कहीं मुसलमान जानते हैं कि यहां शुद्धि नहीं रक सकती तो वहां हिम्न अमन में खलल श्राजाने का चहाना चनाकर १४४ दफे लगवा देते हैं। कई स्थानों पर चलवा कर देते हैं अगर अगर स्थानों पर चलवा कर देते हैं अगर अगर स्थानों पर चलवा कर देते हैं कि यह सब दगा शुद्धि के कारण हुआ। विश्व कि सक्ति सके श्राप्त पर जहां निवास सके श्राप्त राज्य जमाये सकते और इससे अग्रेज़ ज्यापारियों को लाभ पहुंचता रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये

विकाश्याक्षक क्षेत्रतिनोतः १ द्वा सन्दर्भ देश राजा श्चान, महा सांज हारे. हर्न बना र साला . अति है। दर्भ दरा को होंग में बर्द है। सग मंत्रगार्ग 🧗 की दिनंद्वार दे हैं। हिन हा दर्भ प्रम श्रीरमण हार्जन रू है। एउ अरे केंग्रे " क्षितं श्रीक्ष श्रदेश में मेर्नियान यह हि हुन्द्रकों हु + वार। भारतियाः में दीनी दाने कर क नतं दुष्टा १४ प्रते । मात ६ हाँचाव रेक्नी वार्वनिर इत्यानं व हिलुको राज्ये 🚉 गुफ नीन हा चेनर है

> क्षां की ति है। जिस सका किया के पर पह कींट काँकों

M Salkan

नीं पर बतवा कर है। ग्रित हे बारण हुआ है। जे कि यह जारत पर हो

य

वि

बन्द् शुद्धि।

प्रदेशा ।

इं सिपाही ।

ाना पहेगा॥

य होकर शहि के मही

सकार अपनी ही सर्

में कीर बतेर रही है।

यहां गुरि नहीं दक सर्

ह्माने का चहाता बता

रको सार श्रम देश (स उद्देशको पृतिकेती घेह जो २ उपाय कीम में ला संकी है वंह दूरदर्शी राजनीतिल को आंति लायेगी। वह अव हिन्दुओं को देवाना ही उचित समभती है। वहं जानतो है कि मुसलमानों का तो विदेशी-श्ररव, मका, मदीना श्रादि से प्रेम है। यदि कीई जाति श्रन्द-क्तिनी वलवा कर स्वराज्य प्राप्त कर संक्ती है तों वह हिन्दू जाति है । यद्यंपि यह उसंकी शंका ही शंका है और हिन्दुओं को श्रोर से कोई ऐसा श्रायोजन नहीं हुआ। तो भी वह संदा सचेतं रहती हैं। वह यह चाहती है कि हिन्दुश्रीं को जितने भागों में हो सके उतने भागों में विभक्त कर दिया जावे, यद्यपि श्रं श्रेज़ इस नीति से इन्कार करते हैं श्रीर सदा भारतहित के लिये श्रवनी नीति वतलायां करते हैं। परंतु "लार्ड श्रोलीवर" जो पूर्व सेकीटरी श्राफ़ स्टेंट फीर इन्डिया थे, उन्होंने सन्ने मनुष्यों को भाति कह दिया कि श्रंग्रेज़ों की नीति मुसलमानों के विषय में स्पष्टं हैं श्रीर वहं यह कि मुसलमानी का पत्त लेकर श्रपना राज्य स्थिर किया जाय। "सर डैनिस ब्री" की सीमार्थात के हिन्दुश्रों के मामले में ढीली ढाली स्पीचं से हिन्दुओं को विश्वास श्रीर संतीपं नहीं हुआ। एक श्रांग्रेज़ स्त्री के गिरफ्तार होने पर सारी सीमां प्रांत के मुस्लिम जिरगों श्रीर काफलों को तंग कर के श्रपना कार्य सिद्ध करने वांली अंग्रेज़ कीम के लिये सीमा प्रांत के हिन्दुओं पर इतने श्रत्याचार होने पर भी हांते रहना उनके शुप्त नीति का खीतक है।

श्रंभी थोड़े दिन पूर्व दानवीर सेठ घनश्यामदासजी विडला जिस समय विलायत जा रहे थे उस समय उनके साथ जहाज पर पक श्रंग्रेज़ पार्लियामेन्ट का सदस्य था उसका नाम उन्हों म राम०

न राम०

राम०

ने मिस्टर टी लिखा है। यह मिस्टर टी वात चीत में शुद्धि श्रीर संगठन पर खूव नाक चढ़ाते थे श्रीर कहते थे कि यह श्रान्दोलन राजकीय है श्रत: उसके प्रति सरकार की कभी सहातुभूति नहीं हो सकती। यह पालियामेन्ट के सदस्य भारत के श्रनेक गवर्नरीं श्रीर सरकारी श्रफसरों से मिल कर यह भाव से कर गये थे।

श्रभी थोड़े दिन पूर्व टाइम्स श्रॉफ इिएडया में किसी गुम नाम लेखक के श्राधार पर सम्पादक ने श्रपने श्रग्रलेख में 'वर्तमान कीमी भगड़ों की जवावदार श्रार्थ्यसमाज है' ऐसा श्राद्वेप कर श्रार्थ्यसमाज को सदा की प्रथा समान दाब देने का गवर्नमेन्ट को परामर्श दिया था।

इसी प्रकार स्टेटमेन कलकत्ता में विधिन बाबू ने भी इसी सुर में भ्रपना राग मिलाया था, इस प्रकार यह गोरे पत्र जो श्रधिक सरकारी पत्र कहे जासकते हैं उनसे भी हवा का रुख किस श्रोर है यह बातें न्यक्त होती हैं।

इस के उपरांत कई प्रान्तीय सरकारों ने गुप्त सरक्यूलर निकाल कर हिन्दूसभा तथा श्रायंसमाज की प्रवृत्ति में श्रफसर लोग भाग न लें ऐसा हमेशा कहा है। यही कारण है कि देशो रजवाड़ों में श्रायंसमाज वा हिन्दूसभा का यथेष्ट प्रजार नहीं हो पाया।

सेंट्रल लेजिस्लेचर में २६ श्रगस्त सन् १६२७ को बड़े लाट साहव दिज एक्सलेंसी "लार्ड इरविन" ने दिन्दू मुसल-मानों के ऐक्य के विषय में जो भाषण दिया है वह प्रशंसनीय है। पर कोरा भाषण हिन्दुश्रों को शांतिदायक नहीं। कोरी ऐक्य कान्केंसों से काम नहीं चलेगा।

विष मार्णभारयो ! ५३ स्त्रोरको मुस्तिम पन । दि बोहुकर खुद कमर कमकर · का, समाज सुपार कर कार , त्रहावर्थ की चट्टात पर = ० ने की कार्यदेश म ताथी, वि-मुसलमान अपने २ महद्दनी भीर मुस्लिम सम्पता है 📲 किसो स्वान में हो उसे अन रस्ता चाहिये। जो १५००-श्रफसरां से मिलते जुनते । के साय २ हिन्दू धर्म हो त चार वाले स्वराचकाई। है काम करते रहें। दग्हें पर सरकार रुष्ट्र हो लावेगी अ दापि हिन्दुत्व की स्त्रार्वत गना चाहिये। कर्र दिन्हें श्रीर मुसबमान तो निने जगह सर्कार और देशी स खुरामद हमसे हो नशं नहीं कर सके श्रोरिट ठन हो नहीं सका, इतः, व विचार बातों को दमाया, निराश न हों। कानून हो ६ पवित्र हिन्दू वर्म जावित

स्थान नहीं। एक ग्रात

( २४४ )

ात चीत में गुद्धि कहते थे कि यह सरकार की कर्ता त्यामेन्ट्र के सदस अ अफसरों से मित्र की

इिएडया में किसी ने ऋपने श्रम्रतेष में एर्यसमाज हैं' ऐसे या समान दार हैं

विषित यावू ने मं दिस प्रकार यह गीरे हैं।
किते हैं उनसे भी हवा
किते हैं।
किते किति किति
किता है।

त मन् १६२७ को हो । किंदिन में के किंदिन में किंदिन मुस्ति किंदि मुस्ति किंदि में किंद में किंदि में किंद में किंदि में किंद में किंदि में किंद म

विय आर्थ्य भाइयो ! सर्कार के अरोधे न वैठकर और सकीर की मुस्लिम पच्चपातिनी नीति की बुरा अला कहना छोड़कर खुद कमर कसकर श्रपनी श्रांतरिक खरावियां हटा-कर, समाज सुधार कर खान पान जात पांत के भगड़े तोड़कर ब्रह्मचर्य्य की चट्टान पर जीवन का श्राधार रखकर श्रार्य्यजाति को कार्यांत्रेत्र में लाश्रो, विजय श्रवश्य होगी। जिस प्रकार मुसलमान अपने २ महकमों में काम करते हुए मुस्लिम धर्म श्रीर मुस्लिम सम्यता के प्रचार में रहते हैं वैसे ही हिन्दू चाहे किसो स्थान में हो उसे अपने धर्म का उद्देश्य सदा सामने रखना चाहिये। जो खुशामदी दलके हिन्दू रात दिन अंग्रेज़ श्रफसरों से मिलते जुलते रहते हैं वे श्रपने काम निकलवाने के साथ २ हिन्दूधर्म की भी सेवा करते रहें। जो आज़ाद वि-चार वाले स्वराज्यवादी हैं वे आत्मसन्मान रखते हुए अपना काम करते रहें। उन्हें यह सोचकर कि स्वराज्य के नाम से सरकार रुष्ट हो जावेगी श्रीर हिन्दुश्री का श्रहित होगा क-दापि हिन्द्रत्व की स्त्राधीन पताका लहराने का विचार न त्या-गना चाहिये। कई हिन्दू ऐसे हैं जो कहते हैं कि "सरकार श्रीर मुसलमान तो मिले हुए हैं। शुद्धि का काम करने सेहर जगह सकार श्रीर देशी राजा गुप्त रूपसे रुकावटें डालते हैं। खुशामद हमसे हो नहीं सक्ती। स्वाधीन विचारों को प्रकट नहीं कर सक्ते और हिन्दू जाति में ईपी होष और फूट है संग-ठन हो नहीं सक्ता, अतः बस निराश होकर बैठ जाश्री।" ऐसे विचार वालीं को हमारा निवेदन है कि वे आत्मघात न करें। निराश न हों। क़ानून ही हद में रहते हुए श्रांदोलन करते रहें। पवित्र हिन्दू धर्म जीवित जागृत शक्ति है। उसमें निराशा की ह्यान नहीं। एक अरव ६७ करोड़ वर्षों में तो इस आर्यजाति,

न राम० । राम०

. [

राम०

ت ر تا ر

को कोई मिटा ही नहीं सका, अब क्या कोई मिटा सका है ?

१३ करोड़ हिन्दू यदि एकता के स्त्र में वधकर काम करें तो
संसार में कोई शिक्त नहीं जो इस जाित को उन्नित को रोकसके। मुसलमानों से डरना मूर्यता है। इनके हाथ में न राजनीतिक सत्ता है, न धन, न विद्या है वे हर वात में हिन्दुओं
से घटकर हैं। सिर्फ संगठन में वे हिन्दुओं से आगे हैं अतः
हिन्दुओं की भी संगठित हो जाना चाहिये। सगठन होते
ही सर्कार को पत्तपात को पेनक फौरन आंखों से उतर जावेगी।
फिर सर्कार आजकल के समान ईसाइयों के प्रचारकों को
मत्यच सहायता देना और इस्लाम के अनुयायियों को गुष्त
रूपसे सहायता देना और इस्लाम के अनुयायियों को गुष्त
रूपसे सहायता देना वंद कर देगी। और छोटे समृहो की ओर
अकाव को सरकारी नीति भी लुष्त हो जावेगी। हमें सब मुसलमानो से व मुसलमानी धर्म से कोई होप और घृणा नहीं, हमें
तो अत्याचार पूर्ण कुछ मुसलमानों के धर्म के नाम पर कारनामों से घृणा है और उसकी निन्दा करना प्रत्येक सभ्य पुरुष
का धर्म है।

यह हम मानते हैं कि एक दूंसरे के प्रति हमें सहनशील ता रखना चाहिये। परन्तु सवाल यह है कि श्रसहनशील कीन हैं ? मौलाना मोहम्मदश्रली, जिन्होंने खुले श्राम राज्य पाल की करलं की धमकी दी है, उनके ऊपर ज़र दफा १०७ जान्ते फीजदारी मुक्कहमा चलाकर ज़मानत मुचलके क्यों नहीं लिये गये ! श्रीर "ज़मीदार श्रखबार व हस्तनिज़ामी साहब" जो दिन यात हिन्दुश्रों के विरुद्ध श्रपने श्रखबारों में विष उपला करते हैं उनके विरुद्ध श्रं श्रेज़ी सरकार ऐसी नीति क्यों नहीं धारण करती जिससे कि उनकी बकवाद श्रीर रात दिन के हिन्दू मुस्लिम वलवे सदा के लिये बन्द हो जाये ! गत वर्ष श्रप्ने ज

वे बुतारं तर कारणे हैं हुए उनमें भी मुचनकरें वगहती थी। १ छ हरू । न् प्रदेश के दुशी के हुर्गना ] 人間計画 [ 177] मुस्तिम द्वा में हारे द ११०० हे इनीह सन्दि वान धर्म के नम सर रहा न सल है हिसान 👫 वाती को फ्राह्महरू 🐫 र कि अन्मसंदर पासे हैं। लेख प्रशास्त्र इस्ये पर भ समाहर और मन्दर है परन्तु सरहार ने क्राप "खेल्दि" ते प्रशं भोग" 'संदा हा दिनव' "डलीमवी सते हा हर्" । समान लेनको ए, दिन्हें व हैं और जिनसे रिग्रू हैं पक भी मुद्दस्य कार है। पत्तपाविनी नीति से र् निर हिन्दू ने कुछ निन हिर में ,-मुसलमानी और सकर ए मुस्तिम समर्हानं क्रमान हो . पहतर रानीनामा क्षान हैं। हारा हानूनी सहिन्हें है दा

)

1

कोई मिटा सका है।
वंघकर काम करें हे
ने की उन्नित को से
रिनके हाथ में का को
के हर बात में हितां
को से आने हैं प्र
गिर्दिये। सगठन ही
आंखों से उत्तर जांदी
रिवार में में प्रचारकों को
रिवार समृद्दों की को
रिवार समृद्दों की को
रिवार मीर पृष्ण नहीं, हैं
धर्म के नाम पर कर

के प्रति हमें सहनगीन ह है कि असहनगीत निकास खुले प्राम पान निपर ज़िर क्या नहीं तिने निकासी साहब" जो ति । रिंग में विष उगता करें । मोति क्यों नहीं वाल स्त्रीर रात दिन के हिन् जारें । गत वर्ष स्त्रीस

-127

ते जंलाई तंक कलकत्ते में जो अयंकर हिन्दू मुस्लिम दंगे हुए उनमें भी मुसलमानों की, भूं ठा बाजे का सवाल उठाकरे, ज्यादती थी। इसी प्रकार पवना, रावलपिंडी, लाहौर, सीमां प्रदेश के दड़ों में मुस्लिम उपद्रवियों का उपद्रव ही पहिले हुवा है। गत १८ मास में सर्कारी विश्वित के श्रांतुसार हिन्दू सुस्लिम दंगों में करीब ढाईसी तीनसी मनुष्य मारे गये श्रीर २४०० के करीब व्यक्ति घायल हुए। यह सब दु:खप्रद घटनाएं धर्म के नाम पर पागल मौलवियों की उकसांहर से हुई। यह सत्य है कि स्वराज्य प्राप्त करने के पहिले स्वराज्य प्राप्त करने वालों को श्रात्मसंयमं सीखना चाहिये। परन्तु प्रश्न यह है कि आत्मसंयम पहले किसने छोड़ा ? 'सैरे दोज़ख़" नामक लेख प्रकाशित करने पर "रिसाला वर्तमान" ऋमृतसर के सम्पादक श्रीर प्रकाशक को लाहीर हाईकोर्ट ने सज़ा दें दी। परन्तु सरकार ने अथवा ''सर मालकम हेली'' साहव ने ''रहें हिन्दू'' '' तेरों फ़कीर'' "बगदन फ़कीर'' "नियोग का भीग" "सीता का छिनाला" "तलक्रीने मजुहव" "श्रार्थ्यधर्म" "उन्नीसर्वी सदी का महर्षि" "फिर रगड़ा" इत्यादि के मुस-त्तमान लेखकों पर, जिन्होंने फोश मिथ्या बातें प्रकाशित की हैं श्रीर जिनसे हिन्दुश्रों के दिलों पर गहरी चोटें पहुंची हैं। एकं भी मुक़हमा चलाकर जेल की हवा नहीं खिलाई। इस पच्चपातिनी नीति से दु:खित होकर श्रगर किसी जलेदिल हिन्दू ने कुछ लिख दिया तो उसका दोष उस पर नहीं बरिक मुसलमानों श्रीर सरकार पर है। पहिले के सब हिन्दू-मुस्लिम सममौते श्रसफल हो गये, क्योंकि सरकार बीच में पड़कर राजीनामा कराना नहीं चाहती थी । हमें सरकार द्वारा क्रानुनी राजीनामे से कदापि इनकार नहीं। सुख श्रीर

म राम०

राम०

,

75

γ., 6. शान्ति कीनं नहीं चाहता है ? मुस्लिम नेताओं की अपने २ हृद्य पर हाथ रखकर सोचना चाहिये कि वास्तविक शान्ति विना हिन्दुश्रों का हक छीने वे कहांतक चाहते हैं? अभी-तक तो ऐसा ही हुवा है कि कान्फ्रेंसे सब ग्रसफल हुई श्रीर षुलटा वैमनस्य बढ़ गया। क्योंकि जो मुसलमान नेता इक्तरार भी कर लेते हैं तो उनको कुछ दूसरे मौलवी नहीं मानते। हां ! यदि लाटसाहव कृपापूर्वक ऐसा कर दें कि जो मुस्लिम श्रीर हिन्दू नेता हिन्दू मुसलमानों का पूर्ण मत लेकर न्याय करेंगे वह जनता को मानना पहेगा श्रीर नहीं मानने वाले दएड के भागो होंगे तो शायद कुछ ऊपरी हिन्दू मुस्लिम ऐक्य हो और दिन्दू मुसलमानों के हको की रचा हो और ये नाशकारी बलवे बन्द हों। परन्तु हमें तो इन कांफ्रें सों और पेक्टों में कुछ भरोसा नहीं, मुसलमान मार पीटकर कह देते हैं माफ करो श्रागे ऐसा नहीं करेंगे व शीले हिन्दू वातीं में आ जाते हैं और मुसलमानों की तवलीग चलती रहती है और हिन्दू घीरे २ घटते रहते हैं अत: पूज्यपाद धर्मवीर स्वामी श्रद्धानन्द्जो की श्राखरी वसीहत के श्रनुकूल चलो श्रीर कवि के यह शेर याद करो:--

अस्ल में इस्लाम की तालीम का है यह कित्र ।
देता है इसके लिये जो वायदा गिलमा व हूर !!
जब तक उस तालीम का मिटता नहीं नामो निशां !
गैरपुमाकिन है कि हो संसार में अमनो अमां !!
काम में शुद्धि के आना काम श्रद्धानन्द का !
है यह खामोश आखारी पैगाम श्रद्धानन्द का !

The Company of the Co

٤,

शुद्धि चन्द्रोदयक्ष अस्त जन्द्रादयक नेताझाँ की हुए। कि चारतिक होने क चाहते हैं। इत सब शसफन हुई की いかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかがかが धिन मुज्तमान नेताराए | \ मीतवी नहीं माते। म राम० तर दें कि जो मुलि पूर्व मन हेकर क घीर नहीं मानने हरे राम० ारी हिन्दू मुस्लिक की रहा हो आंदे राम् ती इन कांफ्रेंसे की न सार पीटकर कह एँ 🛒 धर्मवीर पंo लेखरामेजी

まない いかん

भोते हिन्दू वातों में हैं । चलती रहती है ही त्यपाद धर्मवीर सन् अनुकृत चलो श्रीर की का है यह लिए।

ा गिलमा व हा॥ टना नहीं नामा निश्ती 🗎 में भागनी श्रामी॥ काम श्रहानन्द का।

गाम भ्रद्धानद् हा॥

12

इन् होन सरकार श्रीर महां गये हैं कि शतकार कर वर्षों से बहानन का है । अनुभव है ब्रांट में बर खुनियों का एना तह न्हें पेचीदिनयां श्राह्मनां है है

शुद्धि के श्रांदोलन में धर्मवीर पं० लेखरामजी के वलिदान से लेकर आज तक निरन्तर विलदान होते चले आरहे हैं और यह ऋत्यन्त प्रशंसा की बात है कि आर्य जाति में ऐसे निडर चिन २ बढ़ रहे हैं जो श्रयने प्राणों पर खेल कर शुद्धि के 🌊 🗐 लिये अयंकर से अयंकर श्रापित का मुकाबला करने से नहीं घवरातें। जितने बिलदान हुए हैं उन में विधर्मी हत्यारों ने सदा ही छिपकर कायरता से वार किया है। आर्यजाति के सामने वीरता से उहरना टेड़ी खीर है। सरकार ने अभी तकइन श्रत्याचारों के रोकने का संतोषप्रद प्रवन्ध नहीं किया है श्रौर यह खुनी श्रयाचारी लोग श्रहिसावादी सहनशक्ति द्वारा सन्मार्ग पर भी नहीं श्रा सक्ते, इसलिये आयों का कर्त्तं व्य है कि वे भाग्य पर भरोसा रखने वाले न बनकर दुष्टों को दएड देने का भाव श्रपने हृदयों में-पैदा करें। हिन्दु-श्री के हृदय से यह भाव हटाने की श्रत्यन्त आवश्यकता है कि "दुएों को दग्ड देने के लिये परमात्मा श्रवतार लेंगे या परमातमां स्वयं दुष्टों की दएड देंगे, श्रत: हमें हाथ पैर हिलाने की आवश्यकता नहीं"। ऐसे श्रवतार वाद श्रीर वेदांतों ने हिन्दु जाति को कायर व पुरुषार्थहीन बना दिया है।

कुछ लोग श्रत्याचारियों को दएड देने का सारा आर सरकार श्रीर उसकी कचेहरियों पर छोड़ कर इतने कायर हो गये हैं कि श्रात्मरत्ता तक नहीं कर सकें । मुक्ते गत १४ वर्षों से वकालत का जीवन व्यतीत करते हुए कचहरियों का श्रमुभव है श्रीर में कह सका हूं कि हज़ारो चोरियां श्रीर खुनियों का पता तक नहीं लगता है। श्रीर मुकहभी में ऐसी १ पेचीदिंगियां श्राजाती हैं कि कई बार भू ठे का सचा श्रीर Fil

म राम०

राम०

.

राम०

.0

.

7

**2**3

-----

संच्वे का भूंठा कानूनी चक्कर में आकर धन जाता है। श्रतः में हिन्दुओं से यही निवेदन करूंगा कि वे स्वयं कर्मवीर धनें और कचहरियों पर आत्मरत्ता के लिये निर्भर न रहें। हमारे स्मृतिकारों ने लिखा है—

र्देग्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दग्ड एवाि प्रस्ति । दग्डो धारयते लोकं दग्डः कालस्य कारगम्।

श्रयांत् सत्ययुगं, त्रेतायुग श्रादि कालों की रचना करने वाला दएड ही है। परमात्मा की दएड शक्ति कई क्यों में प्रकट होकर प्रजाश्रों की पारस्परिक सामाजिक धर्म का पां-लन करने के लिये प्रेरित करती है। दएड की महिमा श्रपार है। राजां भी इस दग्ड शक्ति से भय खातां है। इसीलिये प्रोचीन वैदिक संस्कारों में सब से प्रथम वेदारम्भ संस्कार में ब्रह्मचारी को श्रात्मसंयम तथा दुष्ट-दमनं करने के लिये दएड धारण कराया जाता है। त्यागी संन्यासी भी, संसार को छोड़ कर दग्ड धारण करके दग्डी वनते हैं। हमारे वेदों में यही उपदेश दिया गया है कि जो लोग इस भूमि पर पर-मात्मा का राज्य स्थापित करना चाहते हैं उन्हें श्रसुरो तथा राज्ञसों का नाश करने के लिये दएड-प्रयोग में संकोच नहीं करना चाहिये।

हमें परमात्मा से यह प्रार्थना करनी चाहिये कि हे परमी-तमन् ! तमोगुणी दुष्ट व्यक्तियों को दएड देने के लिये हम भी कि करणामय श्रीर मृदुस्वभाव छोड़कर वीरत्व युक्त तेजस्वी स्व-भाव धारण करें श्रीर "मन्युरसि मन्युं मिय घेहि" का वेद-पाठ सदा करते रहें। तभी हम इन खूनों श्रीर श्रत्याचारों का कर पन जाती है। कि वे स्वयं कर्मवी लिये निर्भार न रहें। राम० एड एवाभिरवि कालस्य कारण् राम० दि काली की खन द्रांड शक्ति कां सी क सामाजिक धर्म है। दराड की महिमा अर्थ स्नाता है। से प्रयम वेदारंश करने के "हर् यागी संन्यासी भी संह हगडी वनते हैं। इमारे जो लोग इस भूमि गा विद्या है उन्हें प्रस्तीत ह्राड-प्रयोग में संकोव है ा करनी चाहिये कि हे गर्लै को दगह देने के लिये हम तहकर वीरत्व युक्त तेजसीर रिस मन्युं मिष् घेहि" का स्र म इन खुनों श्रीर श्रखावारी हैं

-dist.

ब्रत कर सने है। इन स्रातिर हमारे देंग्मन ॥ बर्द हो जारा। केंग्रीम "दान दिया है, उन्हें ॥ -- रतनी पनित केंग्हा, जाति के वैतों की मां क्षेत्रीर बनो की की देतना रा १०० हरत सम् क्लां स्तर १ حہلا सन्दर

١

### ( २,४१ )

श्रन्त कर सक्ते हैं। श्रगर हर गये तो जिस शुद्धि संगठन के खातिर हमारे वीर स्वामी श्रद्धानन्द्जी शहीद हुए वह सब काम वन्द हो जायगा। श्रीर जिन् श्रार्यवीरों ने हमारे लिये बलि-दान किया है, उनकी श्रात्मायें यह कहेंगी कि श्रार्थ्य जाति इतनी पतित और कायर होगई है कि वह अपनी और अपनी जाति के वीरों की स्वयं रक्षा तक नहीं कर सक्ती, अतः कर्मवीर बनी श्रीर क्लीवृता छोड़ कर शुद्धि का काम ज़ोरों से करो।

> देखनां वह काम क्क जाय न उनका दोस्तों। मुक न जाय अर्थ्य जाति का भएडा दोस्तों ॥ खञ्ज्रो तलवार को, तीरो तबर का डर न हो। वम्ब का वन्द्क का रीवालंबर का डर न हो ॥ [फलक]

БÜ न राम० राम० राम०



श्रोरम्

*;*-

भारत में शुद्धि का क्या कार्य होरहा है ?

उधर घातियों के चलेंगे इशारे। इधर दौर शुद्धि के चलते रहेंगे।। हमेशा यही जोश कायम रहेगा। फुद्कते रहेंगे उञ्चलते रहेंगे ॥ करेंगे असर उसका अमृत से ज़ाइल । मुख़ालिफ़ श्रमर ज़हर उगलते रहेंगे ॥ [ प्रताप, लाहौर ]

हम गत १३ अध्यायों में शुद्धि विषयक सभी शंकाएं निवार्ण कर चुके हैं। श्रब हम पाठकों को श्रति संचेप से यह वतलाना चाहते हैं कि श्राज तक इतना विरोध क़त्ल, वल्वे म्रादि होते हुए भी ग्रुद्धि विषयक क्या २ कार्य हो चुका है ? भारत में सबसे श्रधिक शुद्धि विषयक कार्य्य करने वाली 🐬 संस्था 'भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा" है उसका संचिष्त परि-चय हम पाठकीं को करा देना श्रपना कर्त्तव्य समकते हैं।

No FEFFFF

A. 2. 4 . 4

ja



श्रीमान् महाराजकुमार उम्मेदसिहजी, शाहपुरा,

١٠٠٠

يسطعرني يد جيستونيس

•

٤

خ پ

इस्सेन व

.

द्धर मूं न हुन ने जितों में मतहरू ने हमने ग्राविद्यों के रीता कर लेता कर पीता हमन के स्वा के निर्देश होने कोई मान होन ने के सामेरना हात हुई। होने पुजक, गोमना क

मातंत्र शिद्

मुस्तिम प्रकार्धः समस्या को इन इन्हें ने परामग्रं इस्ट हिंद्यः प्रतिष्टिन २ दिन्तः । किया। जिसके सन्तरस्य विद्वान् सक्त प्रकार्धः

ता० १२ फरेंचे सन् :: श्रद्धानन्त्री महत्त्व है : उपस्थिति में एक छना है

١

## भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा

जब खूंख्वार मुझा मीलवियों ने आगरा, मथुरा आदि जिलों में मलकानों के प्रामों पर धावा वोल दिया और उनके शताब्दियों से रिक्तत आर्थ्य-धर्म को नए अप करने के लिये लोभ, लालच, भय आदि अनेक प्रलोभनों के मायाजाल में फँसा कर पतित करना आरम्भ कर दिया, जिस चोटी की रक्ता के लिये उन्होंने अनेक आपित्तयों का सान्मुख्य किया था उसी चोटी को कटाने के लिये मुसल्मान मुझा मीलवियों ने कोई प्रपंच शेष न छोड़ा, तब इस संकटमय भयानक काएड को देखकर आर्यजाति के कुछ सुहृदय पुरुपों के मनमें तीन सम्वेदना उत्पन्न हुई। और उन्होंने रामकृष्णादि ऋषिमुनियों के पूजक, गोमाता के अनन्य भक्त मलकाने भाइयों की धर्मरक्ता के लिये शुद्धि चेत्र में अवतरित होने का निश्चय किया।

## मारतीय हिन्दू शुद्धि समा की स्थापना

मुस्लिम आक्रमण को रोकने और समुपस्थित विकट समस्या को हल करने के लिये आगरा के कुछ आर्य सज्जनों ने परामर्श करके विभिन्न प्रान्तों में प्रत्येक हिन्दू सम्प्रदाय के प्रतिष्ठित २ विद्वान महानुभावों को आगरा में निमन्नित किया। जिसके फलस्वरूप वाहर से विविध सम्प्रदाय के ८४ विद्वान सज्जन आगरा में पधारे।

ता० १३ फर्वरी सन् १६२३ ई० की स्वर्गीय श्री स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज के प्रधानत्व में श्रागत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक सभा की गई। बहुत कुछ परामर्श श्रीर 511 **(**)

राम०

राम०

0

ĩ,

वाद्राज्याद के पश्चात् एक सभा की स्थापना की गई और इसका नाम "भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा "रक्खा ग्या। इस सभा के सभापति वोररत् श्रद्धे य श्री स्वामी श्रद्धानन्द्र्जी महाराज सर्वसम्मति से निर्वाचित हुये।

## मारतीय हिन्द् शुद्धि सभा का उद्देश्य

इस सभा में श्रार्य, सनातन वर्मी, जैन, सिक्ख श्रीर पारसी श्रादि श्रार्य जाति के प्रत्येक सम्प्रदाय के गएय मान्य सज्जन शामिल किये गये, जिन्होंने शुद्धि का कार्यारम्भ करने के लिये सभा का मुख्योद्देश्य निम्न प्रकार निर्धारित किया:—

- १ (नाम) इस सभा का नाम, भारतीय हिन्दू गुद्धि सभा होगा।
- ३ (क) हिन्दू समाज के विछुड़े हुये भाइयों को पुन: हिन्दू समाज में शामिल करना।
  - (ख्) प्रेम तथा धमंका प्रचार करना ।
  - (ग) पाठशालाश्रों तथा श्रन्य शिक्ताप्रद संस्थाश्रों द्वारा विद्यादि का प्रचार करना।
  - (घ) अनाथ तथा विधवाओं के धर्म की रचा करना।
  - ( ङ ) श्रावृश्यकतातुसार चिकित्सात्वय वोत्तना ।
  - ( देव ) (श्रुद्धि विषयक) ध्रामिक, ऐतिहासिक, साहित्यक तथा श्रन्य पुस्तकों का छपवाना।

र्श्य स्टब्स् अस्टिस

SSENDED TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL

}

शुद्धि चन्द्रोदय>७० श्चित चन्द्रोद्य २०० अधिकारिका क्रिक्टिका को स्वापना की एं। दि सभा "स्वान य थो स्वामी ग्रन त हुने । सभा का उद्देख इसीं, जैन, तिस्त्र की ह प्रदाय के गरव मन्द्र ह द का कार्यासम करहे हैं। र निर्वारित किया-, भारतीय हिन्दू गृहि ह <sub>बहुई</sub> हुवे शार्षों हो पुत्री इरेला । । प्रचार करना । । घ्रन्य शिक्षापद संर्थाप्रों हैं। र फरना। गाओं हे धर्म की रहा हरि तर चिकितसालय चोलता। , ज्ञार्मिक, वेतिहासिक, साहिली श्री नारायण स्वामीजी, प्रधान शुद्धि-सुभा नकों का छुप्ताना।

the distinction of the distribution of the dis

राम०

भारतंत्र वित् ग्रीन-प्रवंति सन् १०० १०० १०० विगोरित हे द्वार विशेष करते हुते भा ४०० द्वार युद करहे (दिन के म प्रामितित वित् हैते, स्वास्य रहाते हैता के प्रातान हिंदू हैं मासिक शृद्धिका के जिसका नारिक हैं दक गुद्धिका के हैं राज हैं। क्लिक के के {3

समंसीत्

स्तास्य रहारे हो हा वावक तिन्द्र हो हा बर्बी हा रहा हा करें -वारी हो रहा के कु उचित प्रस्त करते हैं सप्ता को १४ जन्म है बार ४८ ज्वेसीत के बार ४८ ज्वेसीत के

कुत्र वस है। एक

# मारतीय हिन्द्-शुद्धि समा का कार्य

भारतीय हिन्दू गुद्धि सभा ने श्रपने जनमदिन ता० १३ फर्वरी सन् १६२३ ई० से दिसम्बर सन् १६२६ ई० तक मत विरोधियों के प्रवत्त विरोध श्रीर कुटिल श्राक्रमणों का सामना करते हुये भी ४६४ ग्रामीं के मलकानीं (नवमुस्लिमीं) की शुद्ध करके (जिनकी संख्या लाख से श्रधिक हैं ) श्रार्थ्यजाति में समिलित किया है। इसके श्रतिरिक्त, शिला के लिये स्कूल, स्वास्थ्य रत्तार्थ वैद्य इक्टर, धर्मप्रचारार्थ उपदेशक श्रीर कथा-वाचक नियुक्त किये हुए हैं। सभा विधवाश्रों श्रोर श्रनाथ बचों की रचा का कार्य भी वेग से कररही है। श्रीर प्रतिवर्ष ह-जारों स्त्री वचों को मुसलमानों के पंजों से ख़ुड़ा कर उनका उचित प्रबन्ध करती रहती है। भारत के भिन्न २ भागों में सभा की ३४ शाखाएं हैं। सभा के पास ८० वैतनिक प्रचारक श्रीर ४४ श्रवैतनिक प्रचारक हैं, शुद्धिन्तेत्र में स्वनामधन्य ठाकुर माधोसिंहजी, वावू नाथमलजी श्रागरा तथा ठाकुर के हरीसिंहजी रायभा वालों ने जितनी संलग्नता से कार्य्य किया है उसके लिये श्रार्थाजाति उनकी चिरकृतक रहेगी।

## शुद्धि समाचारपत्र

भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा की श्रोट से एक देवनागरी में मासिक "शुद्धि समाचार" तीन वर्षों से प्रकाशित हो रहा है, जिसका वार्षिक सूल्य १) एक रुपया है । इसके सम्पा-दक शुद्धिसभा के प्रधान मंत्री श्रीस्त्रामी चिदानन्दजी महा-राज हैं, जिनके उद्योग से सम्प्रति इसके श्राहक श्राठ हज़ार से कुछ दुपर हैं। इसकी इपयोगिता श्रीर महत्ता इसकी श्राहक # C

राम०

राम०

£C

1 6

संख्या से प्रगट हैं। इस पत्र में मुसलमान गुएडों के कारनामें में उनका प्रतिरोध, हिन्दू रक्षा के उपाय, शुद्धि पर विद्वानों के विचार, शुद्धि व्यवस्थायें और शुद्धि के समाचारो का समावेश रहता है।

सभा की श्रोर से शुद्धि सम्वन्त्री तथा मुसलमान मन स-म्यन्त्री बहुत पुस्तकों, र्रोक्ट भी लाखों की संख्या में प्रकाशित हो चुके हैं। जिनमें बहुत से विकियार्थ श्रीर बहुत से वितिश्वि हैं।

#### भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा का आयव्ययं

आरतीय हिन्दू गुद्धि सभा के पास ता० १३ फर्चरी सन् १६२३ ई० से दिसम्बर सन् १६२६ ई० तक कुल २३२२७२=)६ (ची लाख, वत्तीस हजार, दोसी वहत्तर रुपये, दो आना, नी पाई) आय (आमदनी) हुई है। और ध्यय २०६६२६॥)४ (दो लाख, नी हज़ार, छु:सी उनतीस रुपये, बारह आना पांच पाई) व्यय हुये है—

श्रतः प्रत्येक हिन्दू को इसकी तन, मन, धन से सहायता'

## , गुजरात में शाद्धि और संगठन का कार्य।

गुजरात में शुद्धि-श्रीर संगटन के कार्स्य को जन्म देने का श्रीय श्रीमाद् , राज्यरत्न मास्टर श्रात्मारामजी श्रमृतसरी को ि । शाप ही ने शुश्न उद्योग से वड़ोदा राज्य तथा कोल्हापुर राज्य में वेल्लिश ों का प्रचार हुशा, साधारणतया पाठक ऐसा सलमान गुएडों के दाएँ उपाय, शुद्धि पर विदेशे दिंदे के समाचारो ना वर्षे उन्त्री तथा मंसलमान क

रन्त्री तथा मुसलमान को लालों की संख्या में श्रीम से विकियार्थ श्रीर द्वा

सभा का श्रायन्य्ये

के पास तो० १३ फांगी स १६ ई० तक जुल २३२१०० यहत्तर रुपये, दो श्राग्रं । श्रीर व्यय २०६६२६६ उनतीस रुपये, बारह हाई

की तन, मन, धन से संस्

संगठन का कार्यो

देन के कार्य को जना होई। ज्ञारमारामजी अस्तसीई वहोदा राज्य तथा कोर्हा जुजा, साधाग्यतया पाठक हेई।

राम० 140

\*~"? \*\*\*

मानते हों। कि गुजरान को बहुमति है, श्रतः ० का भय नहीं होगा,

देशी सन् (८३४ है। निजर भागों में ईनाह्यों सेर श्वज देहर विश्वणी सरहार से बिन हर स हो प्रजान हमतों में जना ईसाई किशन काम कर।

(१) मुक्तिनात ( १२) चर्च श्राफ्तः (३) प्लानेन्स क्षि (४) प्रेमीहरूक् (४) प्रेमन क्ष्योक (६) चर्च मिस्रतर्गे (७) थिल्किक्

इस समा स्त भिश्त में ७० स्कृत चलार त मसीई का सम्हेश हैते हैं तीस स्कृत हैं। निह्या हैं। भीरतद में उनके रेश एक जिले में अकृतों में विद्या रम्ला है। इसके वहारा, त्रानन्द, निह्याद

)

मानते हों के जिज्ञात तथा वोम्बे में सोहेन्सी में हिन्दुक्रीं को वहुमति है, श्रत: यहां हिन्दूं संस्कृति को किसी प्रकार का भय नहीं होगा, परन्तु वास्तव में यह वात नहीं है।

ईस्वी सन् १८७१ के भयद्भर दुर्भिस्त के पश्चात् गुजरात के भिन्न २ भागी में ईसाइयों का पांव छोच्छी प्रकार जम गया। सेर् सेर छात्र देकर मिशनरियों ने लाखों चोटियां काट लीं। छौर सरकार से मिल कर सस्ती भूमि प्राप्त कर प्रपने छाड़े सब ही प्रधान स्थानों में जमा लिये। इस् सेमय गुजरात, में सात ईसाई मिशन काम कर रहे हैं, जिनके नाम इस प्रकार है:—

- (१) मुकिफीज (Salvation Army)
- (२) चर्च आफ वयरन्
- (३) पलायेन्स मिशन
- (४) मेथोडिस्ट मिरान
- (४) रोमन कैयोलिक्सं
- (६) चर्च मिशनरी सीसायटी
- (७) थ्रिसविटीयरन मिशन

इस समय इन मिशनों द्वारा गोधरा (पंचमहोता) जिले में ७० स्कूल चलाये जाते हैं, इसके उपरांत अनेक प्रचारक मसीद का सन्देश देते हैं। महमदावाद ज़िले में ईसाइयों के तीस स्कूल हैं। निल्याद ज़िले में उनके ८४ के लगभग स्कूल हैं। वोरसद में उनके १२४ के लगभग स्कूल हैं। इस प्रकार एक पक ज़िले में अळूतों में ईसाइयों ने अपने कार्य का जाल विद्या रक्खा है। इसके उपरांत शहमदाबाद, स्रत, चलसाड़, वड़ोदा, अ।तन्द, निष्याद संव वड़े २ स्थानों में केन्द्र रख यह

भील, ढेड़, दुवला नायक सब जातियों में सुन्दर प्रचार कर रहे हैं इस समय मुम्बई इलाक़े में देशी ईसाइयों की संस्या दो लाख के क्ररीव पहुंच चुकी है। ईसाई लोग दवाखाना, श्रनाथाश्रम इत्यादि निकाल अच्छा प्रचार कर रहे हैं इसके उपरांत मुक्ति-फौज, Oriminal tribes (जुरायमपेशा जातियों) की व्यवस्था करती है जिसके लिये पैसा सरकार से उन्हें सिलता है।

ईसाइयो की सफलता देख कर सर श्रागास्त्रान, मेदान में उतर पड़े। उनके खोजा अक्तो ने उन्हें कलंकी का दशम श्रवतार वना हिन्दू श्रक्तुतों को मूंडना श्रारम्भ किया। ष्रागाखानी प्रचारकों की श्रोर से 'श्रव्लोपनिपद्, बुशावतार, निष्कलंक, भजनसंप्रह, संतवागी, दशावताराल्यान, पांडवीं का मत' इत्यादि पुन्तकों रची गई है जिसके द्वारा "श्रली" की कलंकी श्रवतार कह श्रागाखान उनके ४≔ वें वशज होने के कारण वर्तमान दशावतार हैं। इस जाल में पेसे का लालच देकर सैकड़ों हिन्दुश्रों को फसाया गया श्रोर निष्कलक्ष मंडलॉं ( जमातखानों ) की रचना हुई।

इसके उपरांत "मोटामियां" एक इस्लामी फ़कीर है उनका काम है हिन्दू मुसलमानों को मुरीद करना, यह घर २ "गाय पालो" के मन्त्र के परमप्रचारक वन गये है। उनकी गोक्ति के कारण हिन्दू उन्हें पूज्य समभते हैं। वह भी भीलों को इस्लामी वनाने में सिरतोड़ मेहनत करते रहते हैं। "मुंह में राम वगल में छुरी, भगत भये पर दानत चुरी" की उक्ति उन पर चरितार्थ हाती है। उनके प्रयास से इस समय कई भील ठाकुर मुसल-मान हो चुके हैं। इनकी फ़कीरों की पलटन कवरपरस्ती बद्दवा खूव भीलों को इस्लामी बना रहा है। इन्होने "तरकी बे

The state of the s

क्षि । स्वा

)

मि सुन्दर प्रचार करणे तार्यों की संख्या दोहार त दवाखाना, शनायक हे हैं इसके उपरांत मुहिन्स रेशा जातियों) की व्यवस्त से उन्हें मितता है।

सर श्रागाजन, मेन ंड्रन्टें कलंकी का राज मूंडना श्रारम किया। श्रास्तोपनियद्, वुशानना ट्रशावतारात्यान, पंजी हें जिसदे हारा "श्रती ने " ट्रनक ४= वें चशन होते! ट्रनक ४= वें चशन होते! स जाल में पेसे का तान माया गया श्रीर निकरी गहुई।

एक इस्लामी फ्रजीर है लग पुरीद करना, यह घर रे जा पुरीद करना, यह घर रे जा पुरीद करना, यह घर रे जा पुरी कहीं जी जी को इस्ली पुरी को उक्ति जा पर जीकी समय कई भील शकुर मुख समय कई भील शकुर मुख समय के प्रस्ति के प्रस्ति की कोरों की प्रस्ति करपाली के प्रस्ति की प्रस्ति करपाली के प्रस्ति की प्रस्ति करपाली के प्रस्ति की प्रस्ति करपाली

Ĩ. .

हिज़ हाइनेस महाराजाधिराज सियाजीराव बहादुर, गायकवाद, बहाँदा

ù

तानामें होता है हर हर व नमातों है हरा हर व हताने हैं ही हिंदुएं हो नोहर हैं।

मन्द्रे ही निर्मा स्तारे हैं, उपने कियम स्तार के द्रारणी परित के प्रती कर कार्य तरे हैं कार्य से बार्यकार दर्गी प्र

ामंह गाँव 🚓 पर'स्तः स्टर यो। इन्स्तु का गा अचाराइन हो ॥ धार्य का नुस्तरान इस समग्र में जेन दान्द्र हो वर्णक हैं दिन होते हैं -सन्दर्भ के निकार प्रथम इस्त हर्दा है। प्रथम इस्त हर्दा है। समजी की कर्दान उनके आर्थन कर्दान जिनमें दिनन कर्दान का अभिने कर्दान क्र

वसी सन्त से काल्क

)

,,

(२१६)

तालोमें तीहीद" नाम की एक पुस्तक लिखी है जिसमें मुस-लमानों को फ़कीर बन मिठास से तवलीय बढ़ाने के उपाय बताये हैं और हिन्दुओं की झंबरपरस्ती का पूरा लाभ उठाने की योजना है।

इसके अतिरिक्त हसनिकामी ने अपने चेले अहमदाबाद में धनाये हैं, जहां से "निज़ामी" "दीन" वर्गरह पत्र निकाल दाइये इसलाम के हथकएडों का प्रचार करते हैं। सूरत तथा रांदेर के धनी मुसलमान जो अफ्रीका, रंगृन से खूब धन कमा कर लाते हैं तवलीय में खूब पैसा बेते हैं इनकी श्रोर से आर्यसमाज के विरुद्ध खूब साहित्य निकत्तता रहता है।

इसके उपरांत नवसारी, श्रहमदावाद इसादि स्थानों पर "सत्पंथ" नामक एक पंथ है जो इमामशाह ने चलाया था। इमामशाह का यह पंथ ४०० वर्ष का पुराना है इसकी प्रचारपद्धित वही आगालानी है। श्र्यांत् हिन्दू का रूप धारण कर मुसलमान वनाना इसका उद्देश्य है। इस समय इस सत्पंथ में तीन चार लाख हिन्दू श्रसिन हैं। महर्षि द्यानन्द की वारिस श्रीमती परोपकारिणी सभा के प्रधान हिज़ हाइनेस सियाजीराव गायकवाड़ बड़ोदा नरेश ने श्रपने राज्य में दिलत भाइयों को श्रार्थ्यसंस्कृति में लाने का सबसे प्रथम उपाय यह किया कि उन्होंने राज्यरत्व मास्टर आत्मारामजी को श्रमृतसर से बुलाकर ३०० श्रकृत पाठशालाएं उनके श्राधीन खुलवादों श्रीर ४ बोर्डिंग हाउस खुलवाये जिनमें दिलत जातियों के बालक वेदमन्त्र, संध्या, गायत्री का प्रेम से उचारण करते हैं। वस शुद्धि, संगठन की नींच उसी समय से प्रारम्भ हुई।

राम०

राम०

गुजरात में जब श्रागाखानी प्रचारको ने सेंकड़ों श्रक्कतों को भ्रष्ट करना श्रारम्भ कर दिया उस समय "भारतीय हिन्दू शुद्धिसभा" श्रागरा की श्रोर से पं० श्रात्मारामजी के परामर्श से में श्रोर भाई श्रानन्दिपयजी ने बढ़ोटा में शुद्धि सभा की स्थापना की। थोड़े ही काल में हमने सेंकड़ों नौ-श्रागाखानियों को पुन: शुद्ध किया, इसके पश्चात् काम को वृहत्कप देने के लिये मुम्बई प्रदेश हिन्दू सभा की योजना हुई जिसकी श्राधिक मदद स्वनामधन्य दानवीर श्री जुगलिकशारजी विडला ने देनी स्थी-कार की। सभा व्यवस्थित होने के पश्चात् श्रानन्द, श्रंकलेश्वर, श्रहमदाबाद, बड़ोदा, निह्नयाद केन्द्रों की रचना वना काम श्रारम्भ हुश्रा। शीघ्र इस सभा को सुप्रसिद्ध राजावहादुर श्री मोतीलाल शिवलाल कुरुम्य के सहदय युवक राजा नारायणलालजी का सहयोग प्राप्त हुश्रा। सभा श्रव भी इसी प्रकार काम कर रही है।

इस समय गुजरात में श्रवला-श्राश्रम, श्रार्यकुमार-श्राश्रम, भील-श्राश्रम इत्यादि संस्थाश्रों को वड़ोदा श्रार्यकुमारसभा ने राजावहादुर नारायणलालजी की छपा से जन्म दे हिन्दू जाति की. रचा के उपायों का श्रव्छा श्रायोजन किया है। इसके उपरांत इन सभाश्रों द्वारा २० प्रारम्भिक पाठशालायें स्थापित की गई हैं।

इसके उपरांत "हिन्दूधर्म-पत्रिका, प्रचारक, मार्तगढ, सुधारक, भीलच्चत्रिय, बारया च्चत्रिय, श्राय्यंगर्जना" इत्यादि पत्र बड़ोदा से हिन्दू सभा बड़ोदा के कार्य्यकर्ता श्रानन्द्प्रियजी के निरीच्चण में निकल रहे हैं।

स्त प्रश्नां के क्रमी पताहा, क्षीनेक्सम रागा सता की क्षीन के एंग्सी

मुन्द् द्रदेग रिन् म 🕽 🚅 भ्रमा दर रुदि हैं 🔭 🔻 श्रास्त्र में की हो है है भीरनेथे। हुइन्ट इ में काम कर, कड़ाई है। .तग्ह चरता १७ ई रोज नीव सम्बाद्धाः है ह सभाप स्रांत हं समानित मः दन् 🕻 ते भाज कर दे*न* - , में चुत्र गरे हैं। जिसे साहर है। क्षामार्ग भी श्रोक दिख्य है । प्रोफ्सर साइ । ---सीवनाचार उन्हें हैं श्रद्यापा हिन् है हिनो हिन नं इन

> ्र गुज्यतः है होता ३ वीर धनी रहेन हैं हैं गये वे सरन्तु हिन्स हैं गुज्ज बर हिन्स हैं हैं

> > 1

फलाना चाहिए।

( ? ? ? ? )

डन्दरों ने की देश इस समय 'मानः दंश मा मागाशी है का 'रहें हम में मृदि स्तारें' करों में मागासानिकें को एउन्हर हैंने होतें हों स्तिकती साधिक ना एको स्टिन्ता ने हेंने हो साम्य सामनः, बंदलेका हम सामनः, बंदलेका एको स्वाना बना मा स्थानित राजाबहाइएको हम सुन्य राजा नागार समा सब भो रस्ते प्रमां

गथ्रमः हार्यकुनार प्राध्नः चड्डोद्धः आर्यकुमारसमार्वे ह्या से ज्यम दे हिन्दू जीव वायोजन कियो है। इसरे अदर्शनक पाठ्यालाँ

रविका, प्रचारक, मार्तन्त विष, आर्यमार्जना ह्यार्नि के कार्यकता भागस्त्रियंत्री

- "

्इन प्रयत्मों से श्रिभी तक ईसाई, मुसलमान, खोजा, पीराणा, मौलेसलाम इत्यादि कुल दस हज़ार की शुद्धि वड़ोदा ू सभा की श्रोर से हो खुकी है।

. मुम्बई प्रदेश हिन्दू सभा के आरम्भ काल में मैंने लगातार 🙏 भ्रमण कर शुद्धि ऋौर संगठन का कई मास तक प्रचार किया. श्रारम्भ में कठिनाई श्रधिक थी। मेरे साथ पं॰ श्रानन्दप्रियजी भी रहते थे। गुजरात को कई मास देकर कई ग्रुद्धिनेत्रीं में काम कर, कामको पं० श्रानन्दिशयको के हाथों में श्रव्छी तरह चलता देख में लौट श्राया।गुजरात में शुद्धि संगठन की नीव जमती जाती है, स्थान स्थान पर श्रखाड़े तथा हिन्दू-संभापं स्थापित होती जाती हैं, महाराजा बड़ीदा द्वारा सम्मानित ख० धन्य प्रोफेसर माणिकरावजी के शुभ उद्योम से भारत भर में लाठी पटा इत्यादि के श्रुख़ाड़े सैकड़ो की संख्या मं खुल गये हैं। जिनके लिये हिन्दू जाति पूज्य प्रोफेसर साहव की आभारी है। वरींच में मि० पुरानी के अलाड़े भी श्रो माणिकरावजी की पद्धति पर श्रुच्छा काम कर रहे हैं। प्रोफ़्रेसर साहय वालव्रह्मचारी हैं श्रीर जो उनसे लाठी वगेरह सीजना चाहें उनके लिये-उन्होंने व्यायाम मन्दिर बहोदे में श्रव्या प्रवत्य किया है। प्रोक्षेत्रर साहव द्वारा चलाई <u>ह</u>ई हिन्दो डिल फ्रौर संघ न्यायाम भारत के गांव २ में फैलाना चाहिये।

, गुजरात में मोतेसलामों की पचार्सी रियासतें हैं। ये बीर धनी संजिय है जो महसूद, बेगड़ा के काल में विटलाये गये थे परन्तु हिन्दृ-जाति के श्रविद्या श्रन्थकार के कारण पुन: शुद्ध कर, हिन्दू-जाति में सम्मिलित नहीं किये गये। इसन- ) HHO निज़ामी ने श्रौर पीर मोटामियां ने इनको कहर भुसलमान वनाने का प्रयत्न आरंभ किया और इनके हिन्दू नाम जैसे वलवन्तसिंह राठौड, नाहरसिंह इत्यादि को बदल कर मुसर्ल-मानी नसीरुलाखां इत्यादि रखने लगे तो मैं श्रीर शाई श्रानन्दिपयनी गुजरात में इन मोलेसलाम चत्रियों की पुनः 🕏 हिन्दूधर्म में लाने का प्रयत्न करने के लिये दौरा करने लगे और श्राज लिखते प्रसन्नता होती है कि तीन मोलेसलाम रियास-तों के अधिपति "पुनादरा दर्घार, ढावा और अमोस" हिन्दू-धर्म में सम्मितित होगये। राजपूत महासभा ने इन्हें अपने में मिला लिया श्रौर राजकोट के Princes College में यह राज-कुमार हिन्दू चौके में खाने लगे तथा पोलीटिकल रेज़ीडेन्ट के दफ्तर में भी ये हिन्दू राजाओं की गिनती में आने लगे। क दफ़्तर म आ थ । हार्षू राजाला जा । ...... श्रीमान् ठाकुर शिवसिंहजी पुनाद्रा दर्शर श्रव इतने उत्साही श्रीर गुद्ध दिन्दू वन गये हैं कि वे स्वयं पधार २ कर मोलेसं-लामों को गुद्ध कर रहे हैं। इस श्रवसर पर हम चित्रयकुल-भूपण वीरपुर ठाकुर साहव की हृद्य से बधाई देते हैं।

श्रीमान् चित्रयकुलश्रेष्ठ जम्त्रूगोडा द्वार श्री० मेहर-वान ठाकुर सा० श्री रणजीतसिंहजी, जिन पर कि राजस्थानके चित्रयों को श्रिमान है श्रीर जो श्रीखल भारतवर्षीय इति-यमहासभा के सभासद हैं, उनसे हमे पूरी श्राशा है कि वेइस शुद्धि के पवित्र कार्य मे राजपूत जाति का उद्धार करते रहेंगे। मुक्ते शुद्धि श्रीर सङ्गठन का उज्ज्वल भविष्य हिंगोचर हो रहा है।

मद्रास प्रान्त में शुद्धि कार्य्य

मलाचार के भीपण मीपला विद्रोह ने उत्तर भारतीयों का

ध्यान महास की फ्रोर अ को सहायतार्थ गये हुवे संगठन एव प्रचार देख के यदि हसी गति से ि ॐ ही काल में महास क विमुख हो बानेगी।

मद्रास का सब से
स्वा प्रजाहर अरदा ।
का रोग अयहरता की
कि वहां के तालों की अ
को तथ्यार हैं। घोड़े दि
प्रदेश हिन्दू सजा के
वादे हिन्दू सजा के
कारण कि हम हिन्दू अ
मेट कर देना चाहते हैं

मतातार में केतल दू चहां देसने से भी दूर र को यदि कोई ग्रह्मण दे नायड़ी ग्राम सड़कों पर करार वह लोग हैं कि कि जाने से सार्ग दोग तन विया, चसमा" वर्षेरह जा

١

ति वनशी कहा हुना क्षा क्लेशियां उद्योदि सी बद्दत इत् ननं तने तो में क्रीह मैंनिसनाम चर्निस रेह ने के नियंदीता बरने होते कि तंन मंहिसता कि , दाया और मनेसे हि र्न महासता ने हत्हें हते turces College A Coll त मधा पोर्शिट्यम रेईन क्षा की विकतां में आवेहां द्रा द्शंट हव उतने हन वे क्याँ पवार १ कर मीते-त्र कदसर पर इम जीवा ो हृद्य से दर्घाई ले हैं। स्वकृतील इवीर धीं की हजा, जिल पा विशासनी को फ्रांग्स भारतवर्ष वर्श में हमें पूरों सागा है हिवेछ जिया जा करते रहें। रस्यक भीष विकास

LANGE COM.

ध्यान मद्रास की श्रौर श्रांकर्षित कराया। उस समय हिन्द्शीं की सहायतार्थं गये हुवे कार्यकर्ता ईसाई श्रीर मुसलमानी संगठन एवं प्रचार देख विस्मित हुए। उनको विश्वास होगया कि यदि इसी गति से विधर्मियों का प्रचार होतारहातो थोड़े ही काल में मद्रास प्रान्त की एक बड़ी संख्या हिन्दुधर्म से विमुख हो जावेगी।

मदास का सब से विकट श्रीर केड़ा प्रश्त वहां की ब्रा-हाण अवाहाण आन्दोलन है, इसके उपरान्त वहां श्रेछ्तपन का रोग भयंकरता की इस पराकाष्ठा को पहुंच चुका है कि वहां के लाखों की संख्या के श्रञ्जूत हिन्दूधर्म को छोड़कर प्रतिहिंसा के भावों से प्रेरित हो हिन्दू शब्द को उसाड़ फैंकने को तथ्यार हैं। थोड़े दिन पूर्व जब पं० श्रानन्द्रियजी वस्बई प्रदेश हिन्दू सन्ना की श्रोर से मलावार-में हिन्दू-धर्मरचार्थ गये तव वहां के एक, श्रस्तूत ने कहा कि "श्राप यदि हिन्दू सभा के हैं तो हम श्रापकी सुनना नहीं चाहते, कारण कि हम हिन्दू शब्द को ही पृथिवी के तल से मटिया-मेट कर देना चाहते हैं"।

मलावार में केवल छू जाने से ही छूत नहीं लगती, किन्तु वहां देखने से भी छूत लग जाती है। नायडी-जाति के हिन्दू को यदि कोई ब्राह्मण देखले तो उसे स्नान करना पड़ेगा। नायड़ी आम सड़कों पर चल नहीं सकते। इनसे एक दर्जे ऊपर वह लोग हैं कि जिनके चालीस गज़ के फासले में आ जाने से स्पर्श-दोष लग जाता है। इस कोटि में "इड्वा, थिया, चसमा" वगैरह जाति के लाखों हिन्दू आ जाते हैं। यह

राम० ाम० ाम०

। विद्रोह ने उत्तर भारतीयों ना

मं शुद्धि कार्य

लोग सब श्राज कल उन्नत दशा में हैं पर इनको ब्राह्मण मन्दिरों को खड़कों पर चलने का भी श्रिधिकार नहीं। वाइ-कोम खत्यात्रह का यही कारण था। पालघाट में जी दी लाख इट्चा हिन्दुओं में मुसलमान या ईसाई वनने का श्रान्दोत्तनं हुश्रा था उसका भी यही कारण था। उद्य जाति के हिन्दू इन जातियों के प्रति तिरस्कार वताकर ही श्रपन कर्तव्य की इतिश्री मानते हैं। श्रशी वाइकीम के मन्दिर वाले मन्दिर की शुद्धि करने वाले हैं कारण कि उस मन्दिर के पास से होके अछून लोग निकल गये थे। इन अछूतों को तालावों के २० फुट पास हो के निकल जाने से सारा का सारा तालाव भी श्रष्ट हो जाता है। जब एं० श्रामन्द्रियजी ने पाल-घाट के ब्राह्मणों से कहा कि ब्राप इस वीसवीं सदी में जब श्र-पने मन्दिर की तथा मोहल्लों की सड़कों पर मुसलमान, ईसाई, कसाई सव को चलने देते हो तो ईश्वर क नाम पर हिन्दू संस्कृति की रत्ता निमित्त विचारे इन श्रस्तूतो की श्रीश्रिकार देवें। इसके उत्तर में वहां के एक वी. ए. एलएल वी वकील ब्राह्मण ने कहा कि 'श्राज श्राप उन्हें सड़कों पर चलने का अधिकार देने को कहते हो कल आप उन्हें अपनी लड़िकया, दे दो, ऐसा कहोंगे, हमें परवाह नहीं, आज यदि सब के सब श्रब्त ईसाई वा मुसलमान होजावें तो हमारी वला से"। उच हिन्दुश्रों की इस मनोदशा के कारण श्राज मद्रास के श्रस्तूतों में एक अयङ्कर वलवा हिन्दू-समाज एवं हिन्दू-धर्म के प्रति जागृत हो चुका है। पालघाट में "केशवन" नामक एक इड़वा युवक ईसाई वन कर सव ब्राह्मण मोहल्लों में जा चुका तव भी उसके हृदय की प्रतिहिंसा का भाव हंढा न हुआ श्रीर वह मुसलमान वन गया। मुसलमान वनने के पश्चात् एक दिन

प्रतिक कारणीतार्थं है। केर कहा—पर्देशप्रीका त्याने गुम्मे केरिय हैं। कहमा प्रशिद्धा है। या ४

्र सम्प्रशास्त्रका मातों ने प्रान्दरा रा वनकोर (रियान है इस ह ११ सात्र झर्क्स हैता है का इस म्हा कर्न ६% स्यती में हो होता है वे वनारे गरे। एई हिन्दू समय में इत्राहत हा नार्वे झार्डण मार जितानार, शास्त्रपूर, क भारती में देनां उत्त स्तृत,हारेष्ठ,इन्हें डात रंगां ररा प्राप्त प्रवार हो दंजना है। श्रपनी पुन्तह भूरी हर है। एक समार्थ है है। गूर् भचार के निर्देशका

्रेश्हामहोत्तः हैं त्रोग साहब दान है हैं हैं जातियों को त्रों हों हुई। ईसाई का कुँद हैं:

)

( २६४ )

यशं कारएथा। उनहीं नरस्कार बताकर ही क्र श्रभी बाइकीम है मह ने हैं कारण कि उस मीर त्त राये थे। इन श्रह्माँ है कल जाने से सारा का ज व पॅ० स्नादन्द्रवियजी ने एउ इस वीलगीं सदी में बर तहकों पर मुसलमान, रेल इन अछूतों को शीश्रविक धी. ए. एलएत. वी वर्गा । इन्हें सड़कों पर चलने ह त्र स्थाप उन्हें स्थपनी सहिंहर नहीं, श्राज वीद सव देश विं तो हमारी वला है"। ह ारण आज महास के प्रह्लां माज एवं हिन्दू धर्म के प्री "केशवन" नामक एक इह ा मोहलों में जा चुका तव ह नाव हंढा न हुमा श्रीर ब

में है पर हको 🛪 पश्चित स्नानन्द्रियजी से उसकी मुलाकात हुई, पं०जी ने हँस ा भी अधिकार नहीं। कर कहा - कही भाई अब कब ग्रुख हो आगे। इसका उत्तर ए था। पालघाट में 🖒 उसने गुस्से में दिया कि "जव एक एक ब्राह्मण वालकों को मान वा ईसाई को। क्रलमा पढ़ता हुंगा तव''।

इस प्रकार समय की अनुकूलता देख ईसाई श्रीर मुसल-मानों ने श्रपना प्रचार वहे ज़ोर शोर से वहां कर दिया है। ट्रा-वनकोर रियासत में इस समय मुक्तिफीज की कृपा के कारण ११ लाख श्रादमी ईसाई हो चुक हैं श्रीर वहां ईसाई गिरजों का दृश्य मथुरा काशों के हिन्दुमन्दिरों के समान है। कई स्यलों में तो मन्दिर ही लोगों के ईसाई होने के बाद गिरजे वनाये गये।यदि ईसाइयो के प्रचार की यही गति रही तो श्रल्प समय में टावनकोर सब ईसाई हो जावेगा। इसके उपरांत नार्थ श्रारकाट, साउथ श्रारकाट, साउथ केनारा, ट्रिचनापल्ली, तो ईश्वर क साम पर हिंदि रामानाइ, कोयम्बत्र, नाईन सरकार, नीलगिरि वग्नैरह सव प्रान्तों में ईसाई प्रचार का जाल विछ रहा है। गांव २ में स्कूल, कालेज, द्वाखाने, अनाथगृह, अवला-आश्रम, कालोनीज़ डाल ईसाई वड़ी भयद्भरता से फसल काट रहे हैं। ईसाई-प्रवार की तीवता देख मदास के भूतपूर्व लाट पादरी ने अपनी पुस्तक 'इन्डियन पावलम्स' में कहा था ''इस समय हम एक सप्ताह में दो हज़ार हिन्दुओं को ईसाई बनाते हैं, हमारे प्रचार के लिये भविष्य उज्वल है"।

> १६२१ को मर्डु मशुमरो में मद्रास सेन्सस (Census) कमिश्नर (बीग साहब फरमाते हैं कि हमारे प्रांत में हिन्दू श्रीर जंगली जातियों को घटी हुई श्रौर ईसाई श्रौर मुसलमानों की वृद्धि हुई। ईसाई की वृद्धि १४ प्रतिशतक हुई। द्त्रिण में दल

राम०

ाम०

चनने के पश्चात् एक वि

( २६६ )

\*\*\*

यंत से ईसाई काम कर रहे हैं, इसका प्रतिकार एक दी संस्थाएं 'ही जो आदे में नमक के बरावर भी नहीं, बीरता पूर्वक कर रही हैं।

जब डी. ए. वी कालेज की श्रोर से पं० ऋषिरामजी, म॰ ख़ुशालचन्द्जी मलावार में संकट निवारण का काम कर रहे थे तव पं॰ ऋषिरामजी ने आर्य्यमादेशिक प्रतिनिधि-सभा लाहौर की अनुमति से कालिकट में एक अनावायम कोल श्रार्थ्यसमाज का प्रचार श्रारंभ किया, इसी घीच में मद्रास में भी महाशय 'माणेकजी वेचरंती शर्मा' की सहायना से पं० ऋषिरामजी ने कार्य आरंभ किया, इसमें उनकी अन्य कई महाबुभावों ने भी सदायता ही। महास के फाम को पं० ऋषिरामजी को श्रवूरा छोट मलावार के फाम की करना पड़ा। मद्रास का प्रचार संगठित न होने के कारण बन्द होगया श्रीर ऋषिरामजी ने एक केन्द्र कालिकट में गोला। पं०जी की भक्ति तथा मिलनसार स्वभाव के कारण लोगों की रुचि श्रार्यंसमाज की श्रोर हुई, पर पिंडतजी वाद में चले गये। उनका कालिकर का काम प० वेदवन्युत्री ने, जो मलावारी आह्मण्हें, संभाला। धन की कमी के कारण श्रिथिक कार्य न हो सका तो भी इन महानुभा में के प्रयास द्वारा ट्रिवेन्डरम, एलप्यो, किलोन में भी श्रार्थ्यसमाज चन गई।

इस के वाद समाचारपत्रों में 'पालघाट के दो लाग इडवाओं की मुसलमान व ईसाई वनने की तैयारी है' यह समाचार पाकर मुम्बई प्रदेश हिन्दू सभा के ट्रेचिल मन्त्री पं० श्रानन्द-वियजी एकदम मलावार पहुंचे। पालघाट में उन्होंने पं० 'वेदव-नंधुजी की सहायता लेकर "इडवाओं" में प्रचार श्रारंभ किया,

Į.

रक्तमाहित्य \*\* नेशोग्या ६४% प्रवासे हे हाल 🗇 ग्रदा होति द ६१६ हो इन स्वया है । ैद्दोहका देविना . र्मिक रेएर मत्रेक्षण हरा। सहाँ के स्टेन्स महाराष्ट्री है कर सन्दर्भाई रूप्ताः देशां राज्य सहित्या १ ्र विस्तार रहें क्लांज गरे सहार हर है, रंगां र क्वारत हार महार दें का हता है. गवे।सम्म र्याः सन्दर्भागः । हो।सम्पर् भनार हा दे। राज्य में हां हरता ह ने पानका है है है श्रुपिताः । वार प्रवार के केन हैंन श्रीयक्षा है। इन्हा

١

. इसकी बीतजा स य के बरास शंक्ती.

.

गों होर में फे हींग संग्रह निवास, शका 📑 न चार्ण्यादेशिह ही का सिक्ट में पर करा शामि रिका, एवं ऐ द्रोवेदर्शित्मं 'होहः तिश किया, इसमें दत्ती ह त हो। महास दे छत है मनागा के शम हो है तित न होने हे बाग है। एक हेरदू कातिन्द नें हे ता स्वभाव के बाएकों रं, पर परिवर्धी बारमें वर्ग ि वेहबन्धुता में, ही मन क्मों के कारत स्विह हैं कों के जाम हात कि ममाज इत गई।

में 'पासचार के हो ताब हर्न कर तेपारों है' यह कर्न है - न् ते की तेपारों हैं यह कर्न है - न् ता के हैं पिनिड़ मन्त्रीपण्डरी ते। पान ग्रह में उन्होंने पण्डी इसायों 'में मनार श्रांत्र ति

इड्या का हिन्दू धर्म छोड़ने का कारण यह था कि ब्राह्मणों ने इन्हें रथयात्रा के उत्सव के समय श्रपने मोहल्लों की सड़कों पर चलने के कारण पीटा था। इडवा यही कहते थे कि हमें यदि ब्राह्मण मोहल्लों की सङ्कों पर चलने का श्रिधकार न सिला तो हम मुसलमान व ईसाई हो जावेंगे। उनकी इस इच्छा को जानकर ज़ेत्रमें सात मुसलमानी तवलीग्रीमिशन तथा कई ईसाई मिशन भी उनको हिन्दू धर्म छोड़ने की उकसाते रहे। कई भास के प्रचार के श्रनन्तर पालघाट में श्रार्थ्समाज की स्थाप-ना हुई श्रीर यह निश्चय हुश्रा कि इडवाश्रों को श्रार्य्य बना ब्राह्मण मोहलों की सब्कों से ले जाया जावे। इस प्रकार पं० श्रानन्दिपयजी तथा पं० वेदवन्धुजी ने इडवाश्रो को यज्ञोपवीत दे श्रार्य्य वनाया श्रीर कई मास तक ब्राह्मण मोहल्ली की सङ्कों पर चलाया। श्रारंभ में तो ब्राह्मणों ने विरोध नहीं किया एर वाद में मारपीट भी हुई, कचहरियों में मुक़द्दमे भी गये, पर अन्त में आर्य्यसमाज की विजय हुई श्रीर इंडवाश्रों का ईसाई व मुसलमान बनने का उत्साह दराहा पड़ गया। इस प्रकार दो लाख इडवा हिन्दू धमं से विमुख होने से वचा लिये गये। इस प्रचारकार्य में कलकृत्ते के सेट छाजूरामजी तथा खनामधन्य दानवीर सेठ जुगलिकशोरजी ने धन से पूरी सहायता की। इस प्रकार ६ मासे तक दिल्ला के भिन्न २ स्थानों में प्रचार कर पं० श्रानन्दप्रियंजी बी. ए. एलएल, वी. श्रग्रेज़ी में कई भाषण देकर लौट गयें श्रीर परिदत ऋषिरामृजी ने पालघाट तथा द्तिग प्रचार के काम को फिर संभाला, पं ऋषिरामजी कुछ काल के चाद लीट गये। इस समय मला-वार प्रचार का केन्द्र पालघाट है श्रीर पं० वेदवनधुजी उसके अधिकाता हैं। श्राप बड़े उत्साही तथा उत्तम कार्यकर्ता हैं।

राम०

ाम०

**E** 

म०

श्रीपने श्राविसाहित्य को मलायलम श्रीपा में निकालने का भी प्रयास श्रारंभ किया है, श्रापके प्रचारकार्य की श्राविपादि शिक प्रतिनिधि सभा लाहीर, जिसने मलावार में एक उपप्रतिनिधि सभावनाई है, देवरेख रखती है। खनामधन्य दानवीर सेठजुग-लिकशोरजी ने मलावार प्रचार के निमित्त एक श्रव्छी रकम दी है. है श्रीर इस समय ठीक काम हो रहा है।

मलावार में मोपलों का श्रिष्ठिक ज़ोर हैं उनका प्रश्नान गढ़ ''पोनानी'' है जहां वह तवलीय कर रहे हैं। उनके तब-लीयी मिशन ने उनकी रिपोर्ट के श्रमुसार श्रभी तक वीस हज़ार हिन्दुओं को इस्लाम में पतित किया है। लाहीर के एक मुख्लिम प्रचारक कालिकट में रहते हैं, कालिकट में एक वड़ा श्रनाथाश्रम खोला गया है। श्राज सारे दिल्ल प्रांत मे एक भी हिंदू श्रनाथाश्रम नहीं, कालिकट का श्रार्थश्रनाथाश्रम धनाभाव के कारण वन्द हो गया है।

इस समय ईसाइयों के हज़ारों स्कूल श्रौर कंालेज श्रवना प्रभाव डाल रहे हैं, श्रत: श्रार्थसमाज वा दिन्दूसभा के। काम केवल मौखिक प्रचार से सफल नहीं होगा, वहां स्कूल, श्रवा-थाश्रम इसादि खोलने की श्रस्यन्त श्रावश्यकता है।

इसके उपरांत महुरा में एम जें. शर्मा श्रंच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें कभी कभी धनाभाव के कारण वड़ा कप होता है हैं श्रोर प्रचार पूर्ण द्रुप से नहीं हो पाता, तो भी वह जो कुछ हैं— करते हैं वड़ा उन्तम श्रोर सुन्दर है।

मेंगलार मे पं० धर्मदेवजी सिद्धान्तालंद्वार वड़ा सुन्दर

कार्य कर रहे हैं। उन्हों ने स्थामी श्रद्धानन्द्रनी की स शांउनकी नीस तोद्धार स तो सपत्तीक गृहा उनम -- अगण सीखली है। नेपके समाज है।

> वंगलोर में भी कार सखनत निद्दाननहार । च्छी हिंच उत्तर कर रहे हैं काम कर रहे हैं दर्गीन -

महासमें मणग्रय से म कजा वेचरजो समां वर्दे प्रचार की श्रावस्थर का है सत्यार्थ प्रकाश का अध्वस्य एक श्रार्थपत्र की उड़ा वेनका प्रचार श्रामी विस्त

नोलिपरी पर्वत की पृ स्ती वर्ष वरमई के शुद्धे : राजा नारायण्डालजी ने दि कई मास प० श्रानन्द्रियनी केया, कई ईसाई मिश्रनों ० शे स्कूलें भी सोली गई है। राषम्बार नोलिंगिर पहाड़ दे। सम्बार नोलिंगिर पहाड़ दे। नापा में निकानने नाः एकार्ष की आर्यभारेक जोर में एक उपनितिः नामधन्य दानवीर सेठ्ड मित्त एक अच्छी रहत्वे

ज़ोर है उनका पर कर रहे हैं। उनके व सार अभी तक की किया है। लाही क हते हैं, कालिकट में पर के ज सारे दिव्य पार्क हैं कर का अपरेशनायां

कुल धोर कालेज ग्रह ज वा रिन्हसभा कार होगा, यहां कुल, प्रत ग्रामस्यकता है।

ग्रमी अञ्चाकार्यकारे कारण यहां कष्ट होता है कारण नहां कष्ट होता है का, तो भी वह बोड़िंग

झान्तानङ्गार ग्रहा सुन्

कॉर्य कर रहे हैं। उन्होंने प्रचार कार्य धर्मघीर स्वर्गवासी स्वामी श्रद्धानन्दजी की सहायता से श्रारम्भ किया था। श्रव भी उनको दिलतोद्धार सभा देहली मदद कर रही है। पिएड-तजी सपलोक बड़ा उत्तम कार्य कर रहे हैं, उन्दोंने वहां की भाषा सीखली है। मैंगलोर की समाज एक उत्तम कोटि की समाज है।

वेंगलोर में भी आर्यसमात स्यापित हो चुका है, पंठ संत्यत्रत सिद्धान्तालङ्कार वहां के लोगों में समात के प्रति आ-च्छो रुचि उत्पन्न कर रहे हैं, इस समय वहां एक संन्यासी आच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने छोटासा गुरुकुल भी खोल रक्खा है।

महास में महाशय सोमनाय राश्रो जम्बूनाथनजी तथा मांगी-कर्जी वेचरजी शर्मा वहें प्रेमो आर्य हैं, परन्तु वहां व्यवस्थित प्रचार की आवश्यकर्ता है। महाशयं जस्बूनाथनजी तामिल में सत्यार्थप्रकाश का अनुआद किया है। इस समय वे तामिल में एक आर्यपत्र की वहीं आवश्यकता वताते हैं, धनाआव से उनका प्रचार अभी कियाहए में नहीं परिवर्तित हुआ।

नोलिंगरी पर्वत को पहाड़ी जातियों में प्रचार के निमित्त इसी वर्ष वम्बई के शुद्धि-संगठन के कार्यकर्ता मारवाड़ी खुवक राजा नारायणलालजों ने हिन्दू मिशन को स्थापना को है। वहां कई मोस पं० श्रानन्दिपयजों ने तथा राजा साहेच ने खूब प्रचार कई मोस पं० श्रानन्दिपयजों को टक्कर में यह श्रकेला मिशन है। किया, कई ईसाई मिशनों को टक्कर में यह श्रकेला मिशन है। दो स्कूलें भी खोली गई हैं। श्रभी तीन उपदेशक रक्के गये हैं। दो स्कूलें भी खोली गई हैं। श्रभी तीन उपदेशक रक्के गये हैं। इस प्रकार नोलिंगिर पहाड़ के हिन्दू जो "बडगा" श्रीर "होडा" काम से पुकारे जाते हैं उनमें भी काम श्रारम्भ हो गया है।

राम॰ म॰

( २७० )

ग्रीकांत

Sodratone dendering the state of the state o

1

इस प्रकार दिल्लिण में भी आर्य भाइयों का ध्यान आकपित हुआ है, परन्तु विधिमयों के मुक्तावले में आभी बहुत
काम की आवश्यकता है। यदि अद्गरेज़ी जानने वाले संन्यासी
तथा वानप्रस्थी मदास प्रांत की ही अपना निवासस्थान वनालें तो उत्तम हो। एक आर्य-पत्र निकलवाने की अत्यन्त
आवश्यकता है। इसके उपरांत एक उपदेशक विद्यालय
जिसमें कानड़ो, तामिल, तेलगू और मलायलम जानने वाले
नवयुय्वकों को उपदेशक तैथार कराया जाय ऐसा प्रबन्ध
होना आवश्यक है। साथ साथ हो हिन्दूधमें रज्ञक ट्रेक्ट
वटवाने की व्यवस्था होनी चाहिये।

यदि द्तिण में हिन्दूधर्म रत्ता के उपाय इसी प्रकार काम में जाये गये तो वहां के सब ईसाई छोर मुसलमान शुद्ध होसकते हैं।

## महाराष्ट्र में प्रचार-कार्च्य

महाराष्ट्र में वैसे तो मुसलमानों को संस्या वहुत अल्प है तो भी उघर तवलीय का काम आरंभ हो चुका है। पूना में जगद्गुह शहराचार्यजी डाक्टर कुर्तकोटि के प्रधानत्व में एक वृहत् सभा हुई थी जिसमें पूना के दिल्ली पिडतों ने शुद्धि की व्यवस्था दी थी। इसके पश्चात् जगद्गुरु की अध्यक्ता में शुद्धि कार्य होता रहा और ६ हज़ार मनुष्यों की अब तक शुद्धि हो चुकी है। इसके उपरांत मि॰ वैद्य के नेतृत्व में हिंदू मिशनरी सीसाइटी वम्बई भी खुन्दर कार्य कर रही है। रला-गिरी में देशभक्त सावरकर शुद्धि आन्दोलन खूव मचा रहे हैं। स्वामी अद्धानन्दनी की पुरायस्मृति में 'अद्धानन्द'' नामुक अखनार निकाल कर डा॰ सावरकर शुद्धि सहतन की खूब वृद्धि

Ash to a feel the feel of the

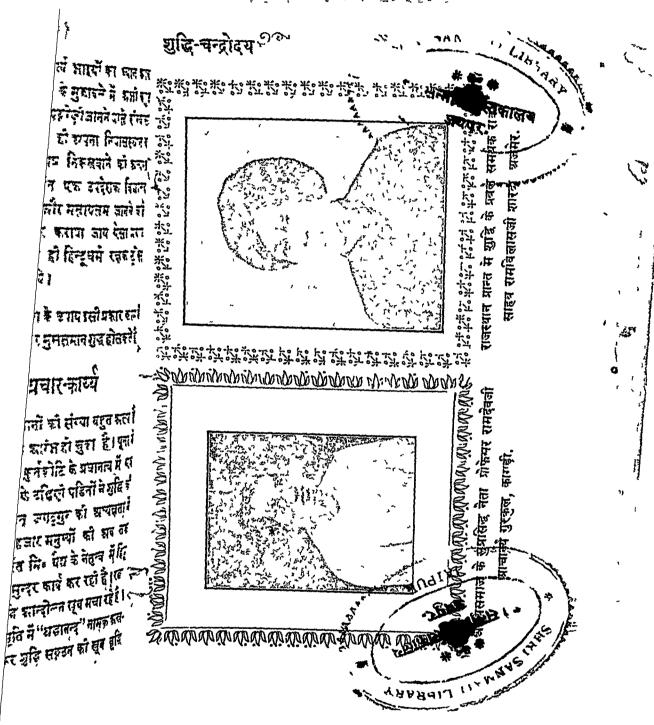

\*

( १७१ )

the same from the same

PAGE TOPA

कर रहे हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में शुद्धि-कार्य्य उत्तमता से चल रहा है । वुरहानपुर, जलगांव, खानदेश, बहादुरपुर में भी पीराणा पंथियों के विरुद्ध पं० श्रानन्दिप्रयजी ने उत्तम काम किया था। जिसके कारण कई पीराणा पन्थी हिन्दू बन गये।

## पंजाब में कार्य

पंजाव में दयानन्द दलितोद्धार सभा, श्रार्य-प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, श्रायंप्रतिनिधि सभा सब शुद्धि का कार्य श्रच्छी तरह कर रही हैं। महाशय कृप्णजी श्रपने श्रख़वार "दैनिक प्रताप" व भाई खुशालचन्दजी खुरसन्द अपने पत्र "मिलाप" द्वारा शुद्धि की सिंहगर्जना कर रहे हैं। प्रोफेसर रामदेवजी तथा भाई परमानन्दजी के सत्य 🛩 उपदेश तो रामवाण श्रोषधि का काम दे रहे हैं। भिन्न २ नगरों की समाजें भवकाश पाने पर शुद्धि करती रहती हैं। स्याल-कोट में श्री गङ्गारामजी के नेतृत्व में दलितों की शुद्धि कर उनको श्रार्य बनाने का सुन्दर काम हो रहा है। इसके उपरांत स्यालकोट के कुछ शायरी हिन्दू, जो सर श्रागाखान के चेले थे, वह भी शुद्ध होगये हैं। दिल्ली में आई देशवन्धुजी अपने पत्र ''तेज" द्वारा व भाई इन्द्रजी श्रपने पत्र "श्रर्जु न" द्वारा शुद्धि संगठन का प्रचार कर रहे हैं। श्रायपिदेशक श्री पं० रामचन्द्रजी देहलवी का कार्य किससे छिपा है? श्रार्यखराज्य सन्ना लाहीर भी श्रीमान् श्रजीतसिंहजी सत्याथीं तथा प्रो०रामगीपालजी शास्त्री की श्रम्यस्तता में शुद्धि का कार्य बड़ी तत्परता से कररही है। इसने हज़ारों श्रक्ततों को, जो विधर्मी हो गये थे या होने वाले थे उन्हें, वचाया है। वास्तव में शुद्धि का काम करने १५

राम०

ाम० '

वाली आर्थ्य स्त्रराज्य सभा एक अद्वितीय संस्था है, जिसकी सहायता करना प्रत्येक हिन्दू का परम कर्चव्य है।

## मध्य-प्रान्त से कार्य

मध्य प्रांत में घ्रशी तक, संगठितस्य से गुढ़ि कार्य नहीं हुआ है। किन्तु डा० मु जे घ्रीर राजा लच्मण्याय भीसते के नेतृत्व में वरावर ग्रुह्मि-कार्य्य हो रहा है। नानपुर, खण्ड्या, जवलपुर इत्यादि स्थानों की घ्रार्य्यसमार्जे गुद्धि की ध्रम मचायं रखती है। मध्य प्रांत के हिन्दु घ्रों का इसमें विशेष प्रेम है।

#### मध्य-भारत में कार्य

सध्य-भारत में इन्दोर, मह, खएडवा इत्यादि स्यलों में कभी कभी शुद्धि सगठन के भाषण हो जाते हैं पर इस श्रोर श्रभी तम संगठिन कुछ भी प्रयास नहीं हुआ। मध्य-भारत में भोलों की वड़ी सख्या ईसाइयों के हाथ का शिकार वन रही है। इन्दौर मिशन को श्रोर से एक पुस्तफ प्रकाशित हुई है जिसका नाम "In the heart of India" है। उसमें लिखा है कि अनुश्रा, रतलाम, उज्जैन, जावरा, देवास श्रादि स्थलों पर ईवाई पादरी पोलिटिकल एजेन्ट की मारफत ज़मीनें प्राप्त कर श्रस्पताल, स्कूल श्रादि खोल हज़ारों की संरया में भील, वलाई नगेरह कोमों को ईसाई वना रहे हैं। इस श्रोर ध्यान देने की श्रावश्यकता है।

#### ासन्ध सें कार्य

٠,

सिन्य में प्रातीय हिन्दू-सभा कां संगठन भाई जयराम-

त्रानिहरू वर्षे लाह स्वास्त्र चल्हा के क स्वास्त्र कराह के क स्वास्त्र कराह के स्वास्त्र कराह क स्वास्त्र कराह क सार्व के तह कराह क सीरा क्रीक्टर के

मार करित कर कर कर के किया किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया किया के किया किया किया के किया के किया किया किया किया

)

्नीय संस्या है, जिस्हों म कर्चन है।

引きるなな

कार्य

जन्य से गुडि कार्य में त तस्मण्या भोंसते द त है। नागपुर, खाइन ताई पुद्धिकी धुम मना त इसमें विशेष प्रेम है।

कार्य

ताते हें पर इस ग्रोर की हुन्ना। मध्य-भारत में भीती का शिकार का रही है। तक प्रकाशित हुई है कि ia" है। उसमें तिसा है दि , देवास आदि स्वती प मु ज्ञी मारफत जमीतंप्राव <sub>व हज़ारों की संख्या में भीव,</sub> ना रहे हैं। इस होर क्षें क्रें

नं कार्य ा को सगर्वन भाई <sup>जुगान</sup>

16

वासजी तथा डा० चीयरामजी की अध्यत्तता में हुआ है। इसके उपरांत आर्थ्य-प्रतिनिधि सभा सिन्ध श्रीयुन ताराचंदजी गाजरा के नेतृत्व में श्रब्छा काम कर रही है। प्रो० टी० एल० बास्त्रानी श्रापने लेखीं द्वारा मृतप्राय जनता में नवजावन फूंक रहे हैं। संजोगियों को शुद्धि का भी प्रयत्न आरंभ है। श्रीमान् देशभक्त सेठ रामगोपालजी मोहता भी हिन्दू-संगठन कार्य्य में तन, मन, धन से सहायता प्रदान कर रहे हैं। भविष्य श्रति उज्वल है।

## काश्मीर में हिन्दुओं की दशा और वहां शुद्धि का प्रचार।

काश्मीर के हिन्दु हो की दशा श्रत्यन्त शोचनीय है। देहात के इवाइतादिस्यलों मं को न्यू हिन्दू मिट रहे हैं शहर वाले उनको लड़किया नहीं देते। वे कंवारे मर जाते हैं या मुसलमान लड़िकयों से शादी करके मुसलमान वनजाते हैं। स्त्रियां यहुत्रा पहिला वचा जनकर मरजाती है। वालविवाह का वहुत प्रचार है। पिछली मर्दु मशुमारी में वालविधवाश्रों की बड़ी शोचनीय दशा थी श्रोर हालत दिन प्रतिदिन खराव हो रही है। स्त्रियों की पिछली मदुम-शुमारी से प्रतीत होता है कि जनने की श्रवस्था तक बहुत सी मरजातो है। किसी स्कूल में जाकर लड़कों से प्छें तो वहुतों की माता मरी हुई मिलती है। पिछली आवादी के श्रद्ध भयानक हैं। मुसलमान १८६१ में ४२ फीसदी वढ़ गये। र् १६२१ में ६३ फीसदी वढ़े हैं। हिंदू पिछते दश साल में घटे। काशमीर में मुसलमान १३२४४०३ हैं हिन्दू ६४४६४, सिन्ल १७७४२, यह लिक्ख श्रकाली प्रवाह में वहकर श्रहिन्दू रिस्क मानने लगे हैं श्रीर विवाहों के श्रवसर पर वैदिक संस्कार खाग रहे हैं। वौद्ध भी दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। सरकारो मुसलमान श्रफसर स्कर् वग्नैरह में जो तिञ्वत को सीमा के पास कश्मीरी प्रान्त है वहां जाकर वौद्धों की खियों से विवाह कर लेते हैं। उनको मुसलमान चनाकर उन से वच्चे पैदा कर वापसी पर उनको तलाक दे श्राते हैं। श्रीर खियें श्रीर वच्चे मुसलमान ही रहते हैं। यदि हिन्दू उन्हें शुद्ध करलें तो हिंदू श्रावादी वढ़े। ईसाई मिशन भी काम कर रहा है। मिशन स्कूलें, श्रस्पताल सब मौजूद हैं।

श्रीनगर में कुछ बौद्ध, मिशन द्वारा ईसाई बनकर शिज्ञा पारहे हैं। श्रीनगर की प्रताप सनातनधर्म सभा कार्य्य कर रही है। ग्रुद्धि इसका निश्चित सिद्धान्त है। इसने एक काश्मीरी पंडित हाईकोर्ट के वकील को, जो २८ साल से मुस-लमान था, हिंदू वनाया। इसको मुसलमान स्त्री स्त्रीर वचीं को भी शुद्ध कर लिया। एक दूसरी शुद्धि एक ४० वर्ष के मुसलमान की की । उसके भी स्त्री श्रीर सन्तान थीं उसे भी शुद्ध किया। काश्मीर में शुद्धिके काम के लिये बड़े धैर्य्य श्रीर नीति की आवश्यका है। सनातनधर्मसभा ने ४० हज़ार सर्व कर श्रमीराकदल में "श्री सनातनधर्म प्रतापभवन" तैय्यार किया है। जिसमें १७ कमरे हैं झौर एक पन्लिक लाइझेरी है। यहीं उसका साप्ताहिक सरसंग होता है। दूसरा भवन भी ४० हज़ार खर्चकर तैय्यार कर रही है। सभा ने वनिता-श्राश्रम खोल रक्खा है जिसमें १३ विधवारें पढ़ती हैं। विधवार्थी को दस्तकारी सिखाते हैं श्रीर ४) मासिक लहायता देते हैं। आश्रम के लिये मकान की आवश्यका है।

श्रावंदिक दवार्यों के अन खाहै। यहां पर २०) २१) मिल जाते हैं। हमारा २७. प्रति प्राम मं कितने दिन्द् हैं, निषवाए हैं ? वहां के सुनन रीति रिवाज उनमें हिन्दुक्रों २ हातत है? सब वातें दूरन कालेज शेकसन ने जी प्रचारकार्यं निर्चय किया है घुलवा तिया है जो प्रति : समाज हजूरीवाग गुरुहुन मन्त्री के नेतृत्व में संगटन कर रही है। इसी प्रकार 石ラ समाज तथा भार्यसमाज कार्यं वड़ी ही उत्तमता से रामचन्द्रजी की शहार्त दे कार्यं जम्बू रास्य में दुर्गन मेरो श्रांबों से मेरी समाद्य का बचा २ शहीद ... 🕶 में म से उचारण करता है। की उत्तरोत्तर बनित करे।

गजस्थान

पाल्यान में हैताई <sub>पार्व</sub> प्राप्त काला हो और यह

)

सर पर चिरिक संस्ता व कम हो रहे हैं। सर वगैरह में जो विका है यहां जाकर चीडों की क तो मुसलमान चनकर जा । तलाज है आते हैं। आते ' हैं। यदि हिन्दू उन्हें गृह मिशन भी काम करणा जिन्दू हैं।

द्वारा इंसाई वनकर कि सनातनथर्म सन्ना इन त सिद्धान्त है। इसने ह त को, जो २= साव से ५ मुसलमान स्त्री और हाँ तरी गुद्धि एक ४० वर्षी ी श्रीर सन्तान थीं उसे हैं हाम के लिये यहे धेर्यं की नघमंसभा ने ४० हज़ार हैं त्नधर्मे प्रतापभवन" तेप्त तिएक पन्तिक लाह्ये रोहै। होता है। दूसरा भवन भी है ही है। सभा ने बिता है में १३ विधवार्ये पहती है। वस्ततं हें श्रीर ४) मार्विङ तये मकान की आवश्यका है।

श्रांयुवैदिक दवाइयों के प्रचार के लिये भी श्रायोजन हो रहा है। यहां पर २०) २४) तथा २०) मासिक पर शास्त्री मिल जाते हैं। हमारा कर्तव्य है कि देहात में काम करें। प्रति ग्राम में कितने हिन्दू हैं, उनकी क्या श्रवस्था है ? कितनी विधवाए हैं ? वहां के मुसलमानो की क्या हालत है ? कौनसी रीति रिवाज उनमें हिन्दुश्रों की है ? वहां के मन्दिरों की क्या हालत है? सब वातें द्रयाफ्त करें। श्रार्थ्समाज डी. ए वी कालेज शेकसन ने भी श्रायुर्वेदिक श्रीषधियों द्वारा प्रचारकार्य्य निश्चय किया है। तथा एक उत्तम वैद्य भी युलवा लिया है जो अति उत्तमता से कार्य कर रहे हैं। आर्य-समाज हजूरीवाग गुरुकुल दल भी श्रीमान् चिरंजीवलालजी मन्त्रों के नेतृत्व में संगठन और शुद्धि का प्रशंसनीय कार्य कर रही है। इसी प्रकार श्रार्थ्यसमाज महाराजगंज, नागरिक समाज तथा आर्य्यसमाज जम्वू गुद्धि तथा श्रस्तुतोद्धार का कार्यं बड़ी ही उत्तमता से कर रही है। श्रीमान् धर्मवीर रामचन्द्रजी की शहादत के वाद दलितोद्धार श्रीर शुद्धि का फार्य्य जम्बू राज्य में दुगने उत्साह से चल रहा है। मैंने मेरो श्रांखों से मेरो कश्मीरयात्रा में देखा है कि गांव के डोमीं का वचा २ शहीद रामचन्द्रजी का नाम वड़ी कृतज्ञता श्रीर प्रम से उच्चारण करता है। भगवान् उस पवित्रातमा के कार्य की उत्तरोत्तर उन्नति करे।

### गजस्थान में शुद्धि

राजस्थान में ईसाई पादिरयों के कार्य्य का पूर्ण परिचय प्राप्त करना हो श्रीर यह ज्ञात करना हो कि किस २ देशी राम०

राम०

ाम०

TOTA

राज्य में ईसाई मिशनरी किस प्रकार कार्य्य कर रहे हैं तो पाउकों को भीलों की तस्वीर वाली "In the Land of Rajputs" नामक पुस्तक, जो श्राजगेर के स्काटिश मिशन में स में छुपा है, पढ़ना चाहिये। श्रजमेर मेरवाड़ा श्रीर राज-ALT THE STATE OF T स्यान में ईसाइयों की संख्या दिन दूनी श्रीर रात चौगुनी वढ़ रही है। कई देशी राजा ईसाइयों का ती प्रचार श्रयने राज्य में होने देते हैं परन्तु हिन्दू जाति की रत्तक आर्थ-समाज के प्रचार में कांटे वखेरते रहते हैं। मुसलमानों की तवलीग भी श्रजमेर की खिल। फत पार्टी की सरपरस्ती में खूय काम कर रही है श्रीर इनकी श्रीर से कई स्कूल नी-मुस्लिमों में खोले गये हैं। श्रीर मौलवी स्थान २ पर घूम रहे हैं। ये देशी राज्यों से विधवाश्रों ऋौर स्नियो को भगा र कर मुसलमान बनाते ही रहते हैं। इने मुसलमानों श्रीर ईसाइयों के ज़बरदस्त कार्य्य के मुकायले में श्रीमान् हरविलासजी शास्दा रचियता "Hindu Superiority" (हिन्दू सुपीरियटी") पूर्व प्रधान राजस्थान प्रान्तीय हिंदू सभा तथा श्रीमान् रावसाहय राम विलास जी शारदा पूर्व प्रधान श्रीमती श्रार्थ्यप्रतिनिधिसभा वर्षों से ग्रुडि, सगठन का उपदेश दे रहे हैं। श्रीर श्रव भी श्रीमती श्रार्थ्यप्रतिनिधि सभा राजस्थान तथा उनके श्राधीन ८० श्रार्यंसमाजें श्रीमान् महाराजकुमार उम्मेद्सिंहजी साहव थारपुरा प्रवान सभा तथा कुंवर सुरजकरण्जी शारदा मन्त्री सभा के नेतृत्व में लगातार शुद्धिविषयक श्रान्दीलन कर रही हैं श्रीर स्थान २ पर श्रार्थ्समाजें शुद्धियां करती ही रहती हैं। राजस्थान वनिता-श्राश्रम श्रजमेर में अवला खियों को बचाने तथा विधिमियों से छुड़ाने का श्रति उत्तम प्रवन्य है। श्रीमान् प्रोफेसर घोस्तालजी एम. ए.

etale tall at a



और ख़ियों को प्रणा रह त्न सुमनमानों क्रोन रेसारे हू नं धोमान् हरविनासनीग्राह ्र"(हिन्दू सुनीरियरी )ए नजा नया श्रीमान पत्रहारी श्रीमनी धार्यमीतिनिविधा त देखें हैं। और आई शहन्यान तथा उनने प्रार्थ । अकुमार उरमेर्सिहर्जी सार्व

? **}** 

されて 聖人

हुँ पर स्राटकरणनी ज्ञात गर गुरिविष्यक प्रातीतः

न्यान चितना घाणम घडारी

या विश्वितियों से हुड़ान ही प्रोगसर ग्रीस्वातजीयमः ६

प्रतः है की कर्मा के की क्रम्प का है की क्रम्प करें के की क्रम करें के की क्रम कर कर की किर्म कर की का किर्म कर की किर्म कर की का किर्म कर की किर्म कर की किर्म कर की किर्म कर की किर्म के की का किर्म कर की किर्म के की का किर्म कर की किर्म के की का किर्म के की किर्म के किर्म के की किर्म के की किर्म के की किर्म के की किर्म के किर्म के की किर्म के की किर्म के किर्

हों शागानद है। आसाम,विहार ई.,

वनात स्वीत्र हैं। के नेवन में इन्हें इन् स्नात आर्मोग्ट हैं। वनात आर्मोग्ट हैं। वी मुद्दिकें में इन्हेंन्य प्रभावनात्र हैं

)

एलएल. ची. के सन्त्रित्व में और श्रीमती सिद्धकुं वरवाई धीर श्रीमान् ईश्वरदासजी के प्रवन्य में इसका प्रशंसनीय कार्य्य हिन्दू जाति को रचार्थ हो रहा है। श्रीमती श्रार्य-प्रतिनिधि सभा के सुद्धमन "श्रार्य्यमार्तएड" को श्रीमान् भू प्रोफेसर घीस्लालजी, प्रोफेसर सुधाकरजी, रावसाहव रामविलासजी शारदा, पं० रामसहायजी शर्मी, पं० ब्रह्मदत्तजी सोढा, डान्टर मानकरणजी शारदा एम. बी. वी. एस. ने उत्तम विचारों से सुशोभित कर शुद्धि, हिन्दूसंगठन के विचारों को निरंतर फैला रहे हैं। शेखावाटी तथा अजमेर मेरवाडे के कायमखानियों, चीतों, मेरों, मेहरातो के आ़ट-सम्मेलन का कार्य हो रहा है। इसके लिये दानवीर वावू जुगलकिशोरजी विङ्ला व नाधृलालजी शर्मा, रावसाहव गोपालसिंहजी राष्ट्रवर, श्रीमान् कन्हैयालालजी कलंत्री, पं० वुद्धदेवजी श्रादि श्रनेक महानुभाव धन्यवाद के पात्र है जो सदा श्रपने उत्तम परामर्शी से शुद्धि-कार्य को भ्रम्रसर करते रहते हैं। श्रजमेर की हिन्द्रसभा भी गृद्धि श्रीर संगठन के कार्य्य में संलग्न है श्रीर भविष्य वहुत हीं श्राशाप्रद है।

## आसाम,विहार बंगाल तथा वर्मा में शुद्धि-कार्य

वंगाल की हिन्दू मिशन सोसाइटी थी खामी, सत्यानन्दजी के नेतृत्व में श्रच्छा कार्य कर रही है। इसके द्वारा श्रवतक ६० हज़ार श्रादमी गुद्ध हो चुके हैं। श्रीर काम वरावर चल रहा है। वंगाल श्राय्येप्रतिनिधि सक्षाके प्रधान देशक्षक पं० शद्धरनाय-जी गुद्धिक्षेत्र में श्रनुपम सेवा निरंतर कई वर्षों से कर रहे हैं, पं० श्रयोध्याप्रसाद्जी के प्रशंसनीय शास्त्रार्थ व लेखों ने हज़ारो

#### ( ২৩৯ )

मुसलमानों के दिल फेर दिये हैं, विहार में पं० वजरंगदत्तजी तथा पं॰जगत्नारायगुलालजी श्रपने पत्र "महावीर" द्वारा शुद्धि का यथेए प्रचार कर रहे हैं। कलकत्ता में भाई पदुमराजजी जैन का पुरुपार्थ प्रशंसनीय है। कलकत्ते के "खतन्त्र" "विश्वमित्र" "मतवाला""हिन्दूपच" ने शुद्धि की शंखध्विन सारे भारत में गुंजा दी है, भारत का कोई प्रांत ऐसा नहीं है जहां शुद्धि का कार्य्य न हो रहा हो। वम्मी में भी "वम्मी समाचार" द्वारा शुद्धि तथा हिन्दू-संगठन का प्रचार ज़ोरो से हो रहा है।

#### उपसंहार

प्रिय श्रार्य्य हिन्दू वीरो ! मैं गत १४ श्रध्यायों में भलीभाँति मेरी श्रत्पशक्ति के श्रनुसार नाना प्रकार से शुद्धि के लाभ वतला चुका हूं। गुद्धिविषयक विस्तृत ऐतिहासिक प्रमाण दे चुका हूं। यह भी वतला चुका हूं कि जात पांत के भगढ़े के कारण श्रुद्धिकार्य्य में भयानक रुकावटें हैं। यह बड़े २ इतिहासस मान चुके हैं कि १३ वीं सदी तक जात पांत के चलेड़े और वन्धन नहीं थे। "कर्रमञ्जरी" नाटक से सिद्ध है कि कन्नौज के ब्राह्मण राजा राजशेखर का विवाह चौहान राजपूत घराने की लड़की अवन्ती सुन्दरी से हुआ। श्रद्ध वंश से उत्पन्न मींग्यें वंश की लड़की से मेवाड़ के महाराजा "बाप्पा" का विवाह हुआ। जोधपुर, उदयपुर, एजन्टा आदि के शिलालेखों से वा Indian Antiquity Vol. XXXIX Epigraphica India and Annals Antiquity Rajasthan आदि पुस्तको से सिद्ध है कि हमारे राजाओं का विदेशी हुए। श्रीर शक राजाश्रों से संवन्ध होता रहा है श्रीर ब्राह्मण, राजपूतो, श्रुद्रों, वैश्यों में वरावर परस्पर में

तिना रोक टोक विवाह -पुराष, इतिहास पेसे असं हिन्दू जाति को अंवित । 🧦 संगठन में यथ कर एक ्रित हो जाओ। हमें हप हीपन्तरों में श्रार्थ 👯 श्रीर बहे २ योहप श्रीर श्रार्ण हिन्दू धर्म में सांभ आर्थश्रमं के शतन्य विदेशों में विसमान हैं। आर्णसंस्कृति के मसार कविवर्वस्वीन्द्रनाय टगोर देशान्तरों और होए विशि से प्रसार कर आन्दोलन को प्रपूर्व कर मेरा हुउच खुड़ी सरस्वती के मिशन की जैसे दूर २ देशों में हो . संसार के श्रदत कि

के अनुसार ऋषि के कि

में वज रही है। ब्राज र

जारहा है। मिश्र, रक्षी

प्रतने मीलवियों, "-

के मुसलमानों का अध्यक्ष

हार में प० वजरंगदृतः एक 'महाबोर' द्वारा शुर ता में आई परमराजजी ज के "स्ततन्त्र" "विश्वमित्रं => त ऐसा नहीं है जहां ही नी "वर्मा समावार 'हार द्रोरों से हो रहा है।

H न १४ श्रधायों में भली नांति । प्रकार से शृद्धि दे ला। विस्तृन ऐतिहासिक प्रमार ... हिंकि जात पांत के मार्ग क रकावटें हैं। यह वहें वीं सदी तक जात पांत है र्दमञ्जरी"नाटक से हिंद है जशेखर का विवाह बीहर न्तां सुन्दर्श से हुआ। हि हकी से मेबाड़ के महाराज ात्रपुर, उदयपुर, एजन्टा <sup>झारि</sup> Antiquity Vol. ILIII तिब है कि हमारे राजाजी वाश्रों से संबन्ध होता रहा है , बेल्वों में बराबर परला<sup>में</sup>

विना रोक टोक विवाह होते रहे हैं। हमारे सारे वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास पेसे असंख्य प्रमाणों से भरे हैं। अतः यदि हिन्दू जाति को जीवित रखना चाहते ही तो सब हिन्दू एक संगठन में वध कर एक अन्डे श्रीर एक धर्म के नीचे एक-ो शंकानि सारे भाष 🗚 जित हो जास्रो । हमें हर्ष है कि देशदेशान्तरों स्रोर होप-द्वीपान्तरों में श्रार्थ्य संस्कृति का प्रकाश फैलने लगा है। श्रीर बहे २ थोरुप श्रीर श्रमेरिका के विद्वान श्रुद्ध होकर श्रार्घ्य हिन्दुधर्म में समिमिलत होने लगे हैं।

> श्रार्व्यधर्म के श्रनन्य सेवक महात्मा गांधी के कई भक्त विदेशों में विद्यमान हैं। इससे भी ग्रुद्धि श्रान्दोलन श्रीर श्रार्थ्यसंस्कृति के प्रसार में सहायता मिलती है। श्रीर कविवर रवीन्द्रनाथ रगोर को "Greater India Society" देश देशान्तरों भ्रौर द्वीप द्वीपान्तरों में श्रार्थंधम का श्रप्वं विवि से प्रसार कर श्राय्यंजाति के गौरव को बढ़ा कर शब्दि श्रान्दोलन की श्रपूर्व सेवा कर रही है। यह सब वातें देख कर मेरा हृदय खुशी से उछल रहा है। महर्षि दयानन्द सरस्वती के मिशन की धूम श्रफ्रांका, योरुप श्रीर श्रमेरिका जैसे दूर २ देशों में हो रही है।

संसार के श्रटल सिद्धान्त " सत्यमेव जयित नामृतम् " के अनुसार ऋषि के सिद्धांतों की विजयदुन्द्रक्षि प्रत्येक देश में बज रही है। श्राज चारों श्रोर खुशी के नज़ारे इष्टिगोचर हो रहे हैं। एक श्रोर गाज़ी मुस्तफ़ा कमालपाशा तथा टर्की Antiquity के मुसलमानों का श्रम्धश्रद्धावाली करान से विश्वास उठाता जारहा है। मिश्र, टर्की श्रीर श्रारवं के पढ़े लिखे मुसलमान पुराने मीलवियों, मुल्लाश्चों तथा उनकी हदीसी श्रीर कुरान

को तिलाञ्जलि देकर वैदिक वैज्ञानिक सिद्धांनों की श्रीर धुक रहे हैं। इस्लामी सभ्यना में वह भारो तवटीली आरही है, जो महर्षि श्रीर धर्मवीर लेखरामजी तथा श्राज कल के गुढि श्रान्दोलन करने वाले लाना चाहते थे। वाईवल को मानने वाले यूरोप और श्रमेरिका के ईसाई भी युक्तियुक्त वेदादि सत्यशास्त्रों का जय जयकार बोलते जारहे हैं। यूरीप के बे-ज्ञानिक वैदिक सिद्धान्तो के अधिक निकट पहुंच गये हैं। जर्मनी के संस्कृतज्ञ उपनिपदो पर मुग्ध है। श्री स्वामो विवे-कानन्दजी, स्वामी रामतीर्थजी, खाक्टर रचीन्द्रनाथजी टगोर श्रोर डा० केशवदेवजी शास्त्री, श्री योगेन्द्र मजूमदार श्रादि के वैदिक महिमा पर व्याख्यान सुनकर श्रमेरिका मुग्ध होगया है। इद्गलेंगड के यूर्जाटेरियन चर्च ने ईसाइयों में से प्रान्यश्रदा का नाश कर दिया है। बुद्धिवाद की सर्वत्र विजय हो रही है। वाईवल और कुरान का खंडन जिन मृल ग्राधारों पर पा महर्षि दयानन्द ने श्रंपनी सत्यार्थप्रकाश में किया था उसकी सारा सभ्य संसार मानने लगा है। जिस सत्यार्थप्रकाश ने काउन्द्र टालसटाय जैसे रूमी फिलालफर के हृद्य को प्रकाशित किया उसको कौनसी संसार की शक्ति ज़प्त कर सकी है। श्राधुनिक विज्ञान ने सृष्टि की उत्पत्ति के विपय में वाई-वल श्रीर कुरान को भूठा सावित कर दिया है। यूरोप वाले श्रव इस वात को नहीं मानते कि संसार छः दिन में रेचा गया। खुरा ने इब्राहीम से वातें कीं श्रीर श्रपनी उंगलियों से उनके धर्म के दस सिद्धांत लिखे। वे कहते हैं कि हम इस बात 📜 -को नहीं मान सकते कि कोई भी व्यक्ति श्रपना मनुप्यश्ररीर लेकर श्रासमानी स्वर्ग में गया। क्योंकि छ: मील से ऊपर उड़ते ही मनुष्य शरीर वर्फ के समान उंढा पड़ जाता है श्रीर

भारतिहरा कर्षे मनुब ही ही हो है हैं है त्तरी क्रीन में के क्षा राज्य ) Gista for gr , गाहम् हे ए होन हेस्तीय उसे हे .. देनिक्षा भी नमूर्व मार्डिक देन " भगवा गा है. बामिरे निका है, कुणेशासिन स्थार माने पर दोवार कर न्य BT 77 - 4 1 बीने, देव केंग्रहर के विद्वान कर्त करने है है हिन्दुः हं , ; वीन मिद्रजी ही इस्कृ ता"हो हा द ब्सिन् (Er (Deter - 188 भारं भी पर रोनंतर, इसी अपन् इर कार्न्ड है। बीहर निरम्म रह को प्रव उत्तर है है। हे अनुसार स्मर और महार इंग्लंड

निक निहांने के होत् : आगे तरहीनी भारों है ही नधा चात्र कत वर्षे तने थे। याखित को गर र्मां भी युनियुक्त में नते जारहे हैं। गुरोप की विक निक्ट पहुंच गरे है र मुन्य है। भी साम है शस्य खोलनायहोहर क्षी योगन्ड मज्बदार ह्रीं। निकर प्रमेरिका मुख हो. नचं ने स्तार्थों में से प्रकार या की मनंत्र किस हो ह संडन हिन मृत प्राथाते हैं त्यारिकाय में किया धाउसी नवा है। दिम सत्वादेशका किता रकर बेहर्य को प्रहर्म ए रोफ़ी क्ल राह कि की अवि क विषय में ते निवत कर दिया है। गूरोप वर्र ह दि संगार ह दिन में रवारण क्रीन प्रानी उनिवर्गे हे जी ने । वे कते हैं कि साल तर् तेरे भी व्यक्ति द्वपना सहप्तांत त्वा। प्रवेदि हु मीत है की हैं समान हेडा पर जाता है क्रां

一切の大大大

प्राण पखेर उड़ जाते हैं। वे यह भी नहीं मानते कि मृतक-मनुष्य की हिड्डियां कवर से उठीं श्रीर श्रापल में वाहें करने लगीं और न वे इसी वात को मानते हैं कि एक सेव के खाने पर "म्रादम" स्रोर "हव्वा" को खुदा ने शाप दे दिया स्रोर उनके कसूर झे सारे संसार की दु:ख भोगना पड़ा श्रीर ईसा के सूली पर चढ़ने से सारे संसार के दु:ख मिट गये। यूरोप के गिरजाघर श्रीर पादरी श्रव मृत्यु-शय्या पर सीरहे हैं। श्रव युक्तियुक्त वैदिक सिद्धान्तों द्वारा ईसाई मत का यूरोप में भली प्रकार खंडन हो रहा है। श्रव तो यूरोप वालों का डारविन के सिद्धान्तों से भी मतभेद होगया है। श्रनुभव से मुरोप का विज्ञान वदल रहा है। धीरे २ वेदों के सत्य अटल मार्न पर संसार वढ़ रहा है। लंडन की यूनीवर्सिटी के प्रोफे-सर Wood Jones, थियासाफिस्टों की प्रधाना आकटर एनी-वोसेन्ट, मेडम व्लेवेट्स्को, डीसराइलें श्रादि सब बड़े २ यूरोप के विद्वान् कहने लगे हैं कि डारविन का यह सिद्धान्त मिथ्या है कि मनुष्य की उत्पत्ति वन्दरीं से हुई। श्रार्यसमाज जिन तीन सिद्धांतों को जगत् की "उत्पत्ति" "स्थिति" श्रीर "प्र-लय" की मानता है उन्हीं को हरवर्ट स्पेनसर श्रादि विद्वान् उत्पत्ति (Evolution), स्थिति (Equilibration) श्रीर प्रलय (Destruction) के नाम से मानने लगा है। हमारे सनातनी भाई भी एक ही ईश्वर के तीन नाम "ब्रह्मा" "विष्णु" "महेशा" इसी जगत् की उत्पत्ति, स्थिति श्रीर प्रलय के द्योतक वतलाते हैं। वैदिक सिद्धान्त एक मूल प्रकृति श्रीर उसके पांच तत्वों को अब अर्मनी के वैज्ञानिक मानने लगे, हैं। वैदिक धर्मशास्त्रों के ऋतुसार ईश्वर कर्मानुसार जीवों को फल प्रदान करता है श्रीर मंतुष्य कर्मातुसार ही नीच या उच ,योनि को प्राप्त

(२८२)

होता है। करोड़ों वौद्ध इसी सिद्धांत की मान रहे हैं और इस अटल वैदिक सत्य को यूरोप के कर्मसिद्धांत के पंडित भी मानने लग गये हैं श्रीर वे मुसलमान, ईसाइयों की इस बात को नहीं मानते कि " क़यामत की रात ' तक मुदें क़वरीं में सड़ते रहें ने श्रीर जन्म नहीं लेंगे। इसी वैदिक सिद्धान्त के प्रचार से पश्चिम में अब मुदों का क्रवरों में गड़ना वन्द हों रहा है। श्रीर वहां मुदीं को जलाकर मृतक संस्कार करने की प्रथा बढ़ रही है। सभी डाक्टर गाड़ने की प्रथा को वैद्यानिक रीति से मनुष्यजाति के लिये हानिकारक यता रहे हैं झौर जं-गली लोगों के इस विश्वास की "क्रयामत की रात को मुदें उसी शक्त में क्रवरों में से उठकर निकलेंगे" श्रव हॅसी उड़ाई जाती है। यूरोप, श्रमेरिका में श्रव इतने श्रधिक दाइकर्मसंस्कार होते हैं कि जर्मनी में वीस श्रीर यूनाइटेडस्टेट्स श्रमेरिका में चालीस दाहकर्म संस्कार करने की शमशानभूमियां वन चुकी हैं। श्रकेले इङ्गलिस्तान में एक वर्ष में एक हज़ार से अधिक मृतकों का दाहकर्म संस्कार होता है। मुनिवर गुरुदत्तजी के वैदिक मन्त्रों के वैज्ञानिक श्रर्थ साइंस वालों की श्रांखों की चकार्चौंध कर रहे हैं श्रीर श्रीर यूरांप के सममदार श्रादमी वैदिक सत्य को मानने लगे हैं। इसी से मैं कहता हूं आर्थि समाज को सहायता करो श्रौर महर्षि दयानन्द की सच्ची जये बोलो। भारत में महर्षि की जय प्रत्येक सुधारक दल में ही रही है। शिक्ता के महकमे में आर्य्यसमाज का और उसके द्वारा खोले हुए गुरुकुल श्रीर स्कूलों का इतना श्रधिक प्रभाव पड़ा है कि शिचाविभाग द्वारा पश्चिमी सभ्यता फैलाने का बेड़ा सर्क होगया। श्रव प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिजा का माध्यम श्रंग्रेज़ी न रखने की चर्चा हो चली है वरिक

राजरा में राष्ट्रक 🗔 स्थान देने सर्गः है । दर्गः . दान्त हाग्र स्टरं 🛵 . को महिमा छद ने " दा ्राताये स्टलीन्द हे गर् मार्थिको हाउ में ా प्रातित सनिस्त हुन है युगेंदियान्या है विकरिते स्रोतगान र पर रेप, पर गाँच को होत् त्राता का का मृत शता वाहै। "संगम इत हैन से पड़ गया है और इसे द स्यातिहोत्ते हैं। म सुनकर हमार स्ट्राप्ट लिवाई देवनु इस् विकि वह स्टब्सं ." वाह रोक्ते ३ ६ दूर, ने प्रत हात हर्ने काले हे बारे के हैं धर्म हे ह्याँ है हमें ह - श्रनाय श्रीर इस्ताः, बरहीणित गर्दे रे धतिकाँ को पी हिन्

ď

रहांत की मान रहे हैं ई । के कर्मसिद्धांत के पहित्र मान, ईसाइयों की इस ी रात "तक मुदं क्रवती । इसी वैदिक सिदाली-विकासी में गड़ना बन है कर मृतक संस्कारकरों गाड़ने की प्रया को वैश्वनि निकारक बता रहे हैं श्रीरं क्यामत को रात को मुरँ क लेंगे" अव हॅसी उड़ाई की तने अधिक दाइकर्मसंस्का च्नाइटेडस्टेट्स श्रमेरितां की इमशानभूमियां वन हुरे वर्ष में एक हजार से प्रशि होता है। मुनिवर गुस्तर र्धं साइंस वालों की श्रांबीं हो रि यूराप के समसदार शाही । इसी से में कहता हं श्रावं र महर्षि द्यानन्द की सच्ची झ त्य प्रत्येक सुधारक दल में हे श्रार्यसमाज का श्रीर वर्ष 🕾 र स्कूलों का इतना श्रांकि कर् वंशाग हारा पश्चिमी सम्ब श्रव प्रत्येक विश्वविद्यालय रखने की चर्चा हो चली है वर्लि

कार्व्यक्रप में राष्ट्रभाषा देवनागरी को प्रत्येक युनिवर्सिटी स्थान देने लगी है। यही भाषात्रों की शुद्धि हैं। महर्षि दयानन्द द्वारा सत्यार्थप्रकाश के छठे समुह्लास में लिखे राजधर्म की महिमा श्रव लोगों पर प्रकट हुई है श्रीर श्रार्य्य स्वराज्य-स्त्रायें सफलोभूत हो रही हैं। हिन्दी आषा का प्रचार जो महर्षि को हृद्य से प्यारा था वह दिन २ बढ़ रहा है। भारतीय इतिहास भारतीयों द्वारा ही लिखे जा रहे हैं । यरोपीय इतिहासकारों की श्रतिरंजीत कहानियों से भारतीय विद्यार्थियों का विश्वास उठ गया है। एक भाषा, एक भाव, एक भेष, एक राष्ट्रीयता, आर्य्य स्वराज्य और आर्य्यसंगठन की श्रोर जनता का ध्यान श्राकृष्ट होगया है। ब्रुश्राद्धृत का भूत भाग रहा है। श्रार्थ्यसमाज द्वारा बतलाये हुये "शुद्धि" "संगठन" श्रीर सेवाधर्म के सिद्धान्तों को भारतीय जनता एक स्वर से मानने लगी है। जनम से जाति का सिद्धांत हीला पढ़ गया है छीर कमों को प्रधान मानकर वर्णाश्रम मर्यादा पुन: स्यापित ही रही है। स्त्री स्रोर शुद्र न पढ़ाये जायें इस वात को सुनकर हमारे सनातनी भाई भी लाल पीले होने लगे हैं। वा-लविवाह केवल जातीय कान्फ्रोन्सों द्वारा ही बन्द नहीं हुन्ना है बह्कि बड़े लाट की कौन्सिल तक में वालविवाह श्रीर बुद्धवि-वाह रोकने के क़ानून पास हो रहे हैं। वायसराय की कौन्सिल ने "एज श्राफ कनवेन्ट" (Age of consent) बढ़ादी है। काले से काले और गोरे से गोरे श्रङ्गरेज़ सार्वभौम वैदिक-धर्म के भएडे के नीचे श्रा रहे हैं। दुखी मज़दूरदल, विधवाएं श्रनाथ श्रीर श्रस्पृश्य भाई श्रार्य्यसमाज के भन्हे के नीचे श्रा-कर ही शान्ति पा रहे हैं। तल्लाकों से द्व:खित अमेरिका के धनिकों को यदि किसी धर्म में शान्ति मिल सकती है तो

E

वैदिक वर्म ही है। प्रिय आर्यवीरो ! छोटे २ विध्नों से साहस मत छोड़ो। नौकरशाही से मत घवड़ाश्रो। हमारा दृढ़ निश्चय है कि श्रार्यसमाज केमिशन को विघ्नवाधाएं कुछ भी तुकसान नहीं पहुंचा सकतीं। मुसलमानों की गुप्त सभाए श्रसहिप्णु-ता श्रीर मारने काटने की धमकियां हमारे लिये पुष्पवर्पा हैं। हमारे शहीद वली होकर श्रार्य्यजाति में नवजीवन फूकेंगे। वे मरेंगे नहीं विलक अमर रहकर हिन्दू जाति को ज़िन्दा करेंगे। हिन्द्रजाति की वढ़ती हुई श्रार्थसभ्यता के श्रागे काई इस्लामी या श्रनार्यसभ्यता नहीं ठहर सकती। श्रीर वह दिन श्रवश्य श्राने वाला है जव मद्दर्षि द्यानन्दजी के सत्य सिद्धांत सारे संसार मे कार्यरूप में फैलेंगे। श्रौर स्वयं हमारे विराधी शी श्रार्य्य वनकर नगर २ श्रीर प्राम २ में वैदिक नाद बजावेंगे। हमारी परमितता परमातमा से प्रार्थना है कि इस शुद्धि चन्द्रो दय से शुद्धि की विमल विभूति की रश्मियां भारत में श्रधिक नवजीवन संचार करें श्रीर मुर्दादिलों में यावत् चन्द्रदिवाकरी शुद्धि का प्रकाश करती रहें। प्रिय श्रायंवीरो ! श्रापने मेदान मार लिया है, जिन मूल श्राधारों व सिद्धान्तों पर महर्षि दया-नन्द सरस्वती ने इस युग में शुद्धि श्रान्दोलन का प्रवल प्रचार किया वे सव सारा सभ्य संसार मानता जारहा है।

कार्यचेत्र विस्तृत है। लाखों नौसुस्लिम तथा ईसाई, हिन्दूधर्म में ज़रा से प्रयत्न से पुन: श्राने को तत्पर हैं। ईसाई मुस्लिम मिशनों के छम्के छूट रहे हैं। परंतु धनाभाव कि श्रीर श्रच्छे कार्यकर्ताओं के श्रभाव के कारण बहुत स्थानों देन में ग्रुद्धियां रुकी हुई है। यदि हिन्दू जाति के दूसरे धनी, मानी सज्जन भी विदृला यन्धुश्रों. राजा बहादुर नारायण्हालजी पीती,

तय प्रम उत्साही हेंड जाहर को प्रोत हान दें तो आर्य हो सकता है। ग्रुटि का क ला है कि हमें करापि निग्छ प्रात्तियता सारे मंसार में भूकत भी सारे संसार में ताय होगा। काल कत्तक वायता को इस सम्म हुई हान में स्तिर का सहा नहा राज में स्तिर का सहा नहा राज मिता प्रात्ते हार है।

> स प्रमीत श्रीकित । किंद्र न को ने पार होगा । किंद्र न श्री श्राण्यसम्बता के प्रचार श्री श्राण्यसम्बता के प्रचार में श्री होते श्राप्तम का वापित से क्वारोंगे । यदि में श्रीद श्रीर आप्यसम्बत के श्रीद श्रीर श्रीप्यसम्बत के श्राप्य नवस्तु को को को भारत के मानीन अपि श्री कह कर श्रीर वेद्याह केश श्रीर श्री की बीदेशों

छोटे २ विच्ने नेसास ाओं। हमारा **ह**ढ़ निस्बर नवाधाए कुछ भीनुद्राह । गुप्त सभाए प्रसहिन् 🖘 हमारे तिये पुणवर्ग हैं। 🛴 म नवजीवन फूकी। वाति को जिंदा करें। ता के झाने काई इस्तान ति। सीर वह दिन श्रवा हों के सल सिद्धांत सारे र स्वय हमारे विरार्था <sup>प्री</sup> २ में वेहिक नाद वजावेंगे। इ न है कि इस गुद्धिकों ो र्राहमचा शारत में श्रविक लों में यायत् चन्द्रविवाक्ती आपंचीरी ! आपने मंदार व सिद्धान्तीं पर महींद्रण

ने नीरुस्तिम तया सार पुन, झाने को तत्तर है। हर रहे हैं। परंतु धनामा जाव रे कार्य बहुत स्वर्त रहू जानि के हूसरे धर्म प्रा<sup>ती</sup> वहाँदुर नारायण्वातज्ञी गीती

् स्त्रान्दोलन का प्रवत प्रवार

मानता जारहा है।

तथा श्रम्य उत्साही सेठ साहकारों के समान इस उत्तम कार्य की श्रोर ध्यान दें तो श्रार्थ्सभ्यता का पुनरुद्धार शीध ही हो सकता है। गुद्धि का काम इतने उत्साह से देश में हो रहा है कि हमें कदापि निराश न होना चाहिये। परमप्रवित्र श्रार्यसभ्यता सारे संसार में प्राचीन काल में फैली थी श्रीर -ग्रव भी सारे संसार में इस ईश्वरीय सभ्यता का श्रवश्य राज्य होगा। केवल कलंक का टीका उनके सर पर रह जायगा जो इस समय गुद्धि आन्दोलन में सहायना देने के स्थान में विरोध का संडा खड़ा करते हैं। श्रत: श्रार्ध्यवीरो ! उठी विजय श्रापके हाथ है।

इस अमोघ श्रोपिय "ग्रुद्धि-चन्द्रोदय" द्वारा श्रार्थ्य जाति का वेड़ा पार होगा। निश्चय हो सैकड़ों नवयुवक आर्य्यथर्म श्रीर श्रार्थ्यसभ्यता के पचार के लिये कर्मवीर वनकर शुद्धिनेत्र में आ डरेंगे। श्रीर अपने २ डदरपूर्ति के सांसारिक धंघे करते हुए भी अपने आराम का समय निकाल कर हिन्दू जाति की ष्यापत्ति से वचावेंगे। यदि प्रत्येक हिन्दू श्रपने देनिक जीवन में शुद्धि श्रीर श्रार्य्यसभ्यता के प्रसार की श्रीर विशेष ध्यान रक्खेगा तो शुद्धि स्रान्दोलन द्वारा स्रागामी दश वर्षों में लाखो विधर्मी आर्य्यसभ्यता के भएडे के नीचे आ जावेंगे। शुद्ध हुए श्रार्घ्य नवयुवकों को रगों में प्राचीन सात्रधर्म जागृत होगा। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों की वे पवित्र कथायें घर २ मे कह कर अपने प्राचीन पूर्वजो पर अभिमान करेंगे । घर २ में हवन ग्रीर वेद्पाठ होगा । वीमारी ग्रीर दु:ख आगेंगे। वही ऋषि मुनियों के सत्युग काल के समान दूध श्रीर घी की निदयां वहेंगी श्रीर हमारी मान्सूमि वही

( ২দ६ )

पुर्यमयी, सुवर्णमयी, स्वतन्त्र संसार में चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करने वाली श्रार्थ्यभूमि वनेगी । परमात्मन् ! हमें वल दो कि शुद्धि श्रान्दोलन द्वारा हम श्रापके पवित्र वैद्रिक-धर्म को सारे संसार में फैलावें।

> क्ष्यात्र स्थापन है। इति सुमम् इस्क्ष्यात्र स्थापन

In the book "Later 1. 1707 1720 edited by Anthon of Line

In the book "Later
It. 1707 1720 edited by
Author of history o
and his Times "StudIrvne writes as follo
section lo on the basis of
history "Muntakhakh
lished in "Bibliothica
Khim" by "Mohamin

"Tamkbayar's wide father Aptengh :—

"At the time of serior approximate approx

मंसार में बद्धवर्ती सह म धनेगी । परमामन् ! है ा हुम आपके पवित्र वीत

١

In the book "Later Mughals" by Invine Vol. T. 1707-1720 edited by Jadunath Sarkar, I E S., Author of history of "Amangzeb" Shivaji and his Times "Studies in Mughal India" Mr. Tryine writes as follows on page 428 chapter V section 15 on the basis of "Khafi Khan's Muslim history. "Muntakhabul Lubab" Vol. II pub-. lished in "Bibliothica Indica" and "Sawanihi Khizri" by " Mohammed Umar son of Khizar' ~Khan."

"Farrukhsiyar's widow is made over to her father Ajıtsingh:-

"At the time of setting out from Delhi Ant Singh had been appointed to command the vanguard. Thereupon he commenced to make excuses on the ground that if he left his daughter, Farrukh Sıyar's widow, behind him, she would either poison herself or her name and fame would The assailed. Yealding to these plans, Abdullakhan made the lady over to her father.

She performed a ceremony of purification in the Hindu fashion and gave up her Mohammedan attire Then, with all her property estimated to exceed one crore rupees (lbs 10 lakhs) in value, she was sent off to her native country of Jodhpur. Great indignation was felt by the Mohammedans especially by the more bigotted class of those learned in the law. The quazi issued a ruling that the giving back of a convert was entirely opposed to Mohammedan law. But in spite of this opposition, Abdullah Khan ınsısted on conciliating Ajıtsıngh "

#### शुद्धि श्रौर राजपूत इतिहास

मिस्टर इरविन ने मुसलमान इतिहासक्न ''खाफीखां'' की ''मुन्तलबुल्लुवाव'' श्रीर ''मोहम्मद उमर वल्द खिज़रलां'' की ''सिवानी खिजरी'' के श्राधार पर

श्रपेनी पुस्तक ''लेटर मुगल्स'' वाल्यूम पिंद्वला १७०७ से१७२० तक में एण्ड ४२ = श्रच्याय ४ सेक्शन १४ में लिखते हैं—'फर्र खिसयर' की मृत्यु के पश्चात् ''श्रव्दुल्लाखां'' ने उसकी वेगम ''इन्द्रकुं व-र'' को उसके दिन्दू पिता को वापिस लीटा दी। दिल्ली में ही उस ने दिन्दू रीत्य उसार शुद्धिसंस्कार किया श्रीर श्रपनी मुसलमा-नी पोशाक त्याग दी। श्रीर फिर श्रपनी तमाम सम्पत्ति सहित, जो क्ररीब एक करोड़ रुपये की थी,श्रपने घर जोधपुर भेज दी तिहरित हुन्याने से तर से प सहस्वताने ने सम्बद्धान के प्रतान पुणाने हैं। इस्ते ने दूसर के पूर्व पुणाने हैं। इस्ति ने दे हैं होते के तिहरू हुन्याने स्थानक के तिहरू हुन्याने स्थानक

13

)

; ;

er of parification ap ker Mohammela e construct of Joshps r st. Nohammed: ej class of those las, shed a roling that b is erricely opposit pite of this opposition et on concilus

र्न इतिहास निरामह "खाफ़ीखी" ही र अमोहमार अम्र बल विजी के आधार पर चाल्यूम पहिला १५०७ है। हैं। न १४ में लिखते हैं-'फर्वणिं ने उसकी वेगम "एउई व चिम सौटा मी। दिल्ती में हो ही र किया और श्रवनी मुनत्म र झपनी तमाम सम्पति सर्वि

ने ची, अपने घर जीघपुर नेवर

गई। इस ग्रुद्धि पर मुसलमानों को यङ्ग क्रोध आया। विशेष कर उन कट्टर मुसलमानी ने वड़ी धूम मचाई जो मुसलमानी का-हिंदित हैं कार्य है ने जानते थे। क्राजी ने फ़नवा दिया कि मुसलमान वने हुए 10 likh) in ral की को वापिल देनो मुस्लिम धर्म के सर्वथा विरुद्ध है, परन्तु इतना होते हुए भी अन्दुल्लाखां ने महाराजा श्रजीतसिंहजी को राजी रखने की ही ज़िह की।

> इस पेतिहासिक प्रमाण से खुद मुसलमानों के मुंह से ही शुद्धि की प्राचीनता सिद्ध होती है श्रीर "इरविन" जैसे बढ़े २ श्रं प्रेज़ इतिहासहों तथा भारत के प्रसिद्ध मुसलमानी काल के इतिहासक "जादूनाय" सरकार ने इसी प्रमाण के आधार पर त्रगस्त सन् १७१६ तक मुसलमान से शुद्धि कराकर हिन्दू क्ष्माना स्वीकार किया है। जब नीखुंटी मारवाड़ के राजा अ जीतसिंहजी ने खास अपने घर में शुद्धि कर शुद्ध हुये के साथ समानव्यवहार किया तव कीन ऐसा श्रशागा राजपूत होगा जो गुद्धि को प्राचीनता स्वीकार न कर गुद्धि का विरोध करे ?

श्रार्थे-धर्मेन्द्र जीवन श्र्यात् महर्षि दयानन्द सरस्त्रतीजी का जीवन-चरित्र

लेखक-

श्रीमान् रावसाहेव रामविलासजी शार्रदा, म्यूनीसिपल कमिश्नर, श्रॉनरेरी मजिस्ट्रेट तथा पूर्व प्रधान श्रॉय्य-प्रतिनिधि सभा, राजस्थान

उपोद्घात लेखक---

श्राच्ये-समाज के प्रसिद्ध नेता श्रीमान् व्याख्यान-वाचस्पति राज-रत्न मास्टर श्रात्मारामजी एज्यूकेशनल इन्स्पेक्टर बड़ोदा है

इसमें

४ सादे, १ तिरंगा व १ हस्तालाखित पत्र के चित्र हैं।

यदि आप आर्थ-समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द

का सब से पुराना तथा प्रामाणिक जीवन-चरित्र
तथा

श्रार्थ्य-समाज के सब सिद्धान्तों से परिचित होना चाहते
हैं तो श्राज ही "श्रार्थ्य-धर्मेन्द्र जीवन" नीचे लिखे किसी
भी पते पर मनी-श्रार्डर भेज कर मगा लीजिये।
वेशी सफेद रायल २० पौण्ड कागृज पर ८ पेजी,
४४० पृष्ठ वाली पुस्तक का मूल्य केवल १॥)

मिनने का पता—मैनेजर—शारदा पुस्तकालय, शारदा भवन, श्रजमेर. श्रार्थसाहित्य मगडल, श्रजमेर. पीर्वदृश

लिहि कृदिसमा है अंतर

55.13

े इंसेनित सर राजा थनः च के कारण कीचिन, प्रजान न केट विजेतीय ।

इतिह=ः ५,

धो महेला नाएः । समा (

> ६ १९५, १ बेप्टेन राजा दुवानता, २ भी राजा चन्छ्य, १ भी राजा चन्छ्य, १ भी राजा चन्छ्य, १ भी महात्या हैसा। इंडी १ भी राज्य हैसा। इंडी

६ भी प्राहं परमानन्तां ७ भी ठाकुर सार्वाहिन्हः

धी स्त्रामी चिद्राहरूहो भ

### परिशिष्ट

松

डीवन

तर्राजं श

ा शाद्याः, मृनीतिहाः इतया पूर्व प्रधान

रत् व्याग्यान-शक्षां

कत प्रवं वित्रही 'का

हो एव्युकेशनस दार्दे

के स्वतंत

गणिक नीवनचित्र

मे परिचित होता वाही

हैं उन' नी दे तिये निर्म

कर मना संजिये।

क्तान्त पर द पेती, , मृत्य केवल १॥)

—झारहा पुस्तकात्वः शादा मवन, इत्रहेत

साहित्य मण्डल, श्रज्ञोर

· ·

ा राजस्थान

# भारतीय हिन्द् शुद्धिसमा के अधिकारी सन् १६२७ ई

#### समापति

ाम**०** 

म० ।

श्रानरेविल संर राजा रामपालसिंहजी के. सी. श्राई. है मेम्बर स्टेट कॉसिल, प्रधान तालुकेदारान सभा श्रवध, कुरी सिदीली नरेश।

#### कार्यकत्ती सभापति-

श्री म्हात्मा नारायण स्वांभी (सभापति श्रार्यसार्वदेशिक सभा)

#### उपसभापति-

- १ केप्टेन राजा दुर्गानारायणसिंहजी तिरवा नरेश।
- २ श्री राजा जयेन्द्रबहादुरजी, महोबा नरेश।
- ३ श्री राजा सूर्यंपालसिंहजी, श्रवागढ़ नरेश।
- ४ श्री महात्मा हंसराजजी, लाहीर।
- ४ श्री पं० दीनद्यालुजी शर्मा, व्याख्यानवाचस्पति, भज्भर
- ६ श्री आई परमानन्दजी लाहीर।
- ७ श्री ठाक्रुर माघौसिंहजी स्नागरा।

#### प्रधानमंत्री-

श्री स्वामी चिदानन्दजी महाराज।

मत्रो-

१ श्री वावू नाथमलजी श्रागरा।

२ श्री पं० घुरेन्द्र शास्त्री, न्यायभूपण गुरुकुल वैद्यनाथ धाम।

कोपाध्यत्त-

श्री नारायणदत्त ठेकेदार, दिल्ली।

#### प्रतिष्ठित अन्तरंगसदस्य-

१ भारतभूषण श्री पं० मदनमोहन मालवीयजी, २ श्री डा० वी० एस० मुञ्जे नागपुर, ३ श्री राजा वरखएडी नरेश प्रतापनारायणिसहजी शिवगढ़ नरेश, ४ श्री पं० गिरीश श्रुक्त न्यायाचार्य काशी।

#### भारतीय हिन्दू शुद्धिसभा की शाखायें-

१ श्रागरा, २ भरतपुर, ३ मथुरा, ४ दिह्नी, ४ गुड़गांव, ६ श्रलवर, ७ जोधपुर, ८ सिन्ध (मीरपुरखास), ६ फ़ीरोज़पुर, १० मेरठ, ११ गाज़ियावाद, १२ श्रलीगढ़, १३ बुलन्दशहर, १४ पटा, १४ फ़र्छखाबाद, १६ वदाश्रूं, १७ विजनीर, १८ मुरादा-बाद, १६ वरेली, २० शाहजहाँपुर, २१ हरदोई, २२ लखनऊ, २३ प्रतापगढ़, २४ रायवरेली, २४ बिलया, २६ काशी, २७ गोरखपुर, २८ पटना, २६ मुज़फ्फ़रपुर, ३० मोतीहारी, ३१ वेतिया (चम्पारन), ३२ दरभद्गा, ३३ कलकत्ता, ३४ बारहवंकी, १४ सागर (सी. पी.)

""

। भाग

ir first

ग्रेचर ॥

1 141 7

11 571 5 4

# 11 ## # 11 ## # 11 ## # 11 ####

)

## शुद्धाशुद्ध पत्र ।

ाच्îI ारंगसदस्य-तमोहन मालवीयजी, १६ क्ष्री राजा वरवण्डी तो तरेश, ४ श्री प० गिरोग म द्वेसभा की शाखायें-मधुरा, ४ दिल्ली, १ गुड़गांव (मोरपुरवास), ध्रांतिर्ज भतीगढ़, १३ वुलस्यहर। ावूं, १७ विजनोर, हिं<sup>सी</sup> षुर, २१ हरदोई, <sup>२२ हर्क</sup> २४ विलया, २६ का<sup>र्गी, कि</sup> ज़फ्फ़रपुर, ३० मोतीहारी, हा, ३३ कलकचा, ३४ बार्खनी

Ł

¥

38

3 8

१६

२०

11

त्यभूषण गुरुकृत देवना

श्रुद्ध শ্বয়য়ন্ত पंक्ति राष्ट्रीय राष्ट्रीय 98 हिज़हाइनेस हिज हाइनेस 92 सृष्टि के श्रादि में सृष्टि की ग्रादि में 919 **उता**गरचक्रुपं **उता**ग्रश्चऋष १२ सिद्ध्यर्थे सिध्यर्थ २२ बाह्यगुश्चेति ब्राह्मग्रश्चेष 99 निर्ऋति निरीति 8 (Ionion) (Jonion) 95 लिखित शुद्धि जिलित De श्रदि 94 'क. पुनः कं पुनः 7 श्रह्याद् यवनो श्चरुणायवनो 93 २२ श्ररुगाद् यवनः श्रह्या यवनो २२ वसवादा वैशवाए २४ स्कन्द ग्रसकन्द र⊏ 'पल्हवीं' ''पलहो', २८ स्कन्ध १६,१७ स्कन्द 48 उपा ५६ शुकदेव सुखदेव ξo क्रोन्च करौंच Ę٩ शास्मद्धी शस्माली ٤٩ विछुद गये विद्धुंदे गये ६२

1 ( २ ) lt Fift Ęą 3 € कामवश ही जो कामवश हो Rafer for ६४ 14 सेवातियों के ht ' मेवातियां के ।। स स 80 जाद्नाथ यदुनाथ १र स्मीप नलंद છ છ २० 111 नालद 化前下的 ७४ चिंदर धिलजी 9 př वावितयार खिलजी स ब्रोहेंड म मोहम्मद बिनस ७५ ₹ मोहम्मद विन साम Ħ श्रमरी खुसरो 40 EL 12/200 ७ ६ थमीर खुसरा . 115 इन वतोत फ ह् 13 i:i HEF इब वत्ता 60 38 दाससिय दासिय Ш T 33 52 शमशीर गिरती थी गिरी थी शमशीर ० ह्नाइन्व ಧಕ್ ₹ तिश्मे दूढ्यः तिष्ठेम दूदय 1३ दनपर **=**3 ₹ हायाम इन्याम pi क्ष सुरन 드ર ₹ श्रृयाम शृशुयाम 맦 ॥ इह ⊏ર Ę शिद्ध रिन्द ji) १३ हिम्द =೪ 33 घरवार वाहर से घरवार से बाहर से 115 13 11 28 १३ जिनहार जिनहार 190 भ के रिने 28 नगरन नगारन 130 1111 **=**७ 23 गुद्दिसी गुद्दीसी 135 1 \$7 300 राजपूतानी राजपूतनी 333 1 55., 2, 300 23 समभी गई समभी गई हें देखें इ.स.च्या 998 93 मुसलमान यघन ग्रीक् ह हिंदू 920 २४ धीत धति 146 I RECT 938 Ę साहब साहस 115 神神 383 Ł पुस्तक प्रार्थना प्रार्थना पुस्तक 10 11-15 980 शीगा सीसा }} " नेप्त 9 4 3 चार वर्ष मे चार वपा से

7

)

सामृहिक सामुहिक . १६३ श्रपने अपना २१ हमारे 'हमारा क्रमदरा हो १६७ मेवतियाँ के यह यह े यह 388 देम्परेन्स घडुनाथ टेम्परेस -भ्रानी ; हुती सम्यकादित्य भ्रानी : हुती सम्यगादित्य 12 303 नालद ग्रादिल्याज्जा "तत् प्रजाः ૧ૃહ ર २१। म्रादित्ये जाः 'तथा प्रजा चरित्यार दिस्त्री एक ब्रह्म द्वितीयं नास्ति , ३७२ एका ब्रह्म द्वितीयोनास्नि मोहरमद विन मान 708 प्रधा द्यसीर खुसरा । १६-१८ पृथा 3 = 3 डहे इत वत्ना डके मुस्तका कमाल 338 दासिय सुस्तका कमाल २० बोलशोविक तिरी थी नमशीर वोलिश्वक 13 तुकाराम तुक्काराम तिष्टेस द्ह्यः लट्दू लष्ट इत्याम निष्प् निम्पत्त श्रुयाम , २१३ बर्ब्वरता बर्श्ता हिन्ड - २*५*४: परे परिभवे घरबार से बाहर है परे. परिभवे २२० ग्रकमण्य श्राकर्मरय २३० निनहार संधि . संधी २३७ नगरन यो यथा मांप्रप यो यथा मामप्रप॰ २३७ , गुद्दीमी ता स्त्येव तास तथेव रान्य्तनी विद्वान् बिद्वान् सममी गड २१३ विक्रयार्थ विकिगर्थ यवत प्रीक् २४६ वितीर्गार्थ २५६ धृति रचना बना कीरू २६० साहस २्६४ प्रार्थना पुरतक चार वर्णे से

a selfencier ...

)

हेल हो। बोहरू रू. ह इत्हें-त्रोडि 11-1 177 हित क्लामान्। क्लामान्। 南南市 3

١

# देशभक्त कुंवर चांदकरण शारदा द्वारा रचित पुस्तकें:—

| कालेज होस्टल                  | मूल्य |   | 1) |
|-------------------------------|-------|---|----|
| शुद्धि                        | 39    |   | 1) |
| दिलतोद्धार                    | 53    |   | 1) |
| माडरेटों की पोज               | 33    |   | 1) |
| <b>असहयोग</b>                 | >>    |   | 1) |
| श्रार्थंसमाज श्रीर श्रसहयीग " |       |   | -) |
| विधवाविवाह करी                | 33    | • | =) |
| पुस्तकें भिजने के पतें-       |       |   |    |
| But sugar                     | • • • |   | ۳  |

- १ कुंवर चांदकरण शारदा, शारदा-भवन, अजमेर २ महेश्रवुकिंडपो घसेटीवाजार, अजमेर
- ३ आर्य्यसाहित्यमंडल केसरगंज, श्रजमेर

- ४ जायदेवज्ञदर्स कारेलीवाग, बड़ौदा ४-दुर्गाप्रसादजी मालिक श्री दुर्गाप्रेस, अजमेर ६ भारतीय हिन्द्-श्रद्धिसमा, देहली ७ किन जयगोपालजी आर्थ खराज्य सभा परीमहल, लाहौर